# UNIVERSAL LIBRARY OU\_178391 AWARININ

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

H 916.2

Accession No. H \$366

Author 716.5 717771

Title

This book should be required on or before the date last marked below

# विस्मृतिके गर्भमें

0

राहुल सांकृत्यायन

किताब महल इलाहाबाद १६५६

## सुची

उपोद्घात थेबिसका राजकुमार सेराफिस: गोबरैलाका प्रथम दर्शन: शिवनाथ जौहरीकी रहस्यमयी हत्या गोबरैला-मूर्ति, श्रौर धनदास जौहरी वकील से मेरा परिचय शिवनाथ जौहरीकी विचित्र यात्रा; मेरा त्र्रविचारपूर्ण निश्चय 'कमल'के कप्तान धीरेन्द्रनाथ, श्रौर बीजककी चोरी कप्तान धीरेन्द्र श्रौर महाशय चाङ्से घनिष्ठता महाशय चाङ्से निवेदन चाङ्की पहिली बाजी चाङ् भी काहिराको काहिरासे सूची-पर्वत तक "वहाँ इस बालुकी भूमिपर सूर्य भट्टेकी भाँ ति धधकता है" उपविष्ट लेखकोंकी सडक रथी, इमारी हिकमत नीलके देवता सेराफिसकी भूमिमें मितनी-हपींमें प्रवेश सेनापति नोहरी रा-मंदिर, प्सारोका लौट स्त्राना महारानीसे वार्तालाप काली घटायें भयंकर तूफान बक्नीका पहिला वार

रा-मन्दिरका युद्ध
चाङ्का श्रद्भुत साहस
शाबाश चाङ्
प्रासादपर चढ़ाई
भीषण स्थिति
श्रन्तिम मोर्चा, विजय
उपसंहार

# उपोद्घात

यदि मुक्तसे पहिले कोई कहता, कि तुम विद्यावत, प्राचीन इतिहासके अध्यापक, अपने पर्यटनके विषयमें एक ऐसा ग्रन्थ लिखोगे, जो बहुत कुछ उपन्यासकी भाँ ति होगा, तो में कदापि इसपर विश्वास न करता । मैने कभी इसे सम्भव न ख्याल किया था, कि लोगोंके सरल विश्वासको आकृष्ट करके, सत्यता और वास्तविकताके विषयमें में ख्याति लाभ करूँगा । और वह आकृष्ट करने का ढंग क्या !—यही, यदि असम्भव नहीं तो अयुक्त अवश्य, अनेक विचित्र घटनाओंको वर्णन करके, उन्हें सत्य स्वीकार करानेका प्रयत्न ।

यद्यपि मुक्ते मिश्र के प्राचीन इतिहासका श्रच्छा ज्ञान है, मैं वहाँ के प्राचीन श्रद्भुत कर्मकांडोंसे परिचित हूँ, श्रोर उस श्रद्भुत पुरातन सम्यताके श्राश्च- प्रमय दिव्य चमत्कारोंके विषयमें भी पूर्ण परिचय रखता हूँ; तथापि भेरा विश्वास इन दिव्य चमत्कारोंपर नहीं है। मैं पाठकोंको उन्हीं वातोंपर विश्वास करनेके लिये कहूँगा, जिनपर कि मेरा श्रपना विश्वास है—श्रयीत्, पवित्र गोगरैलाने स्वयं हमलांगोमेंसे किमीपर भी कुछ प्रभाव न डाला। श्रोर सचमुच यह मानना श्रसम्भव है, कि एक पत्थरका ज्रा-सा दुकड़ा—कुछ तोला हरा चक्रमक—किसी प्रकार भी सरल मानव जातिके जीवन या भविष्यपर प्रभाव डाल मकता है। मेरी समक्त में ऐसी प्रभाववाली सारी बातें घुणाच्चर न्यायसे घटित होती हैं। किन्तु तो भी इसका ग्रहण-श्रग्रहण मैं पाठकोंकी रुचिपर छोड़ता हूँ।

स्वभावतः मैं एक शान्तिप्रिय, विद्याप्रेमी, श्रौर विद्यार्थी मनुष्य हूँ । श्रपने श्रन्वेषणोंके सम्बन्धमें श्रनेक बार मैं नील नदीपर गया हूँ । तीन बार मसोपो-तामिया, एक बार फिलिस्तीन श्रौर यूनान, भी गया हूँ । मेरे हृदयमें कभी ज़रा-सी भी इच्छा न होती रही, कि मैं किसी भयंकर पर्यटनमें हाथ डालूं। सचमुच—क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ब्राप मुफे मेरे व्यवहारोंसे जाँचें—मैं इसे स्वीकार करता हूँ, कि मेरा हृदय दुर्वल है, ब्रथवा दूसरे शब्दोंमें समिक्ये कि, मैं कायर हूँ।

हथियारके प्रयोगमें मुक्ते जरा भी अभ्यास नहीं है। मैं बहुत ही दुबला-पतला और निर्वल हूँ, इसका प्रमाण इसीसे मिल सकता है, कि मेरी ऊँचाई पाँच फीट चार इंच और वजन बिल्कुल एक मन बारह सेर है। इन्हीं सब कारणोंसे मुक्ते अपनी कथा अरम्भ करनेसे पूर्व दो-चार शब्द भृमिका अथवा उपोद्घातकी भाँति कहने की आवश्यकता पड़ी।

किसी-किसी समाजमें, मैं मानता हूँ, मेरी बहुत प्रसिद्धि है। किन्तु मनुष्योंकी अधिकांश संख्या—विशेषकर वह लोग जो कि मेरी इस कथाको पढ़ेंगे—मेरे नामको न जान सकेंगे। ग्रतः मुफे इस कहनेमें जरा भी संकोच नहीं, कि में कौन हूँ; क्योंकि मैं उस यात्रामें जरा भी श्रेय नहीं लेना चाहता; जो कि मेरे ग्रीर मेरे साथियोंके ऊपर, शवाधानीके ग्रन्वेपणमें, पड़ी थी। सचमुच मुफे उसमें कुछ भी श्रेय नहीं है। मैंने बिना जानेबूफे इस काममें हाथ डाला था। ग्रीर जब मैंने ग्रपनेको खतरेसे घिरा, किठनाइयोंसे परास्त, पर्यटक ग्रीर पड़तालकके पदपर बैठाया जाता पाया, तो मच कहता हूँ, मैंने समका कि, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं सर्वथा इससे बाहर हूँ।

मेरे पास, श्रपने उन दोनों श्रसाधारण वीर पुरुषोंकी प्रशंसाके लिये शब्द नहीं हैं; जो इन सारे ही संकटके दिनोंमें मेरे साथ थे। इन्हीं दोनों पुरुषोंके कारण मैं जीवित बचा। दोनों हीका मैं ऋणी हूँ, श्रौर ऐसा ऋण जिससे उऋण होना इस जीवनमें मेरे लिये श्रसम्भव है। कप्तान धीरेन्द्रनाथ ऐसे पुरुप हैं, कि जिनका सम्मान मैं हृदयसे करने के लिये सर्वदा तैय्यार रहूँगा। उनकी हिम्मत, उनकी स्थिर मनस्कता—जो श्राफतके समय भी उगमग नहीं होती—उनकी श्राशावादिता श्रौर ईमानदारी, वह गुण है, जिनके कारण मुके. श्रपने ऐसे मित्रका गर्व है। श्रौर महाशय चाङ् १—मैं न व्यवहारकुशल

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Sarcophagus

मनुष्य हूँ, श्रौर न मानव प्रकृतिका वेत्ता; किन्तु तो भी में कह सकता हूँ, कि मैंने इस तरहका द्विप्रचेता, चिप्रनिर्णयकर्त्ता मनुष्य कभी नहीं देखा। उनका परिणाम निकालनेका ढङ्ग लोकोत्तर था। श्रपनी यात्रामें उनकी कल्पना-शक्ति, उनके वौद्धिक तर्कके चमत्कारोंको देखनेक बहुतसे श्रवसर मुफे मिले। वह वेसे ही वीर थे, जैसे कि घीरेन्द्र श्रौर स्थूल होनेपर भी वह थकना जानते ही न थे। यह मेरा सौभाग्य था, जो श्रभी उस महाप्रस्थानमें कदम वढ़ाते ही यह दोनों महापुष्प मिल गये; मुफे यह सोचनेमें भी भय मालूम होता है, कि यदि यह दोनों व्यक्ति मेरे साथ न होते तो कैसे बीतर्ता। निस्सन्देह में उस समय नुवियाकी मरुभूमिमें नष्ट हो जाता, श्रोर कभीको मेरी सूखी श्रस्थियाँ गिद्धों श्रोर चील्हों द्वारा चुन ली गई होतों।

माग्यने मुक्ते वह शक्ति न दी थी, कि मैं एक कार्मेष्ठ पुरुपके मार्गपर चलता। मेरे पास हिम्मत नहीं, मेरे पास शारीरिक वल नहीं; श्रौर सबसे बढ़कर मेरे हृदयमें वीरत्व प्रदर्शन करनेकी श्राकांचा नहीं। वाल्य हीसे मैं निर्वल हूँ, चश्माधारी, पतली छातीवाला, श्रौर टेढ़ी कमर रखता हूँ। हाँ, एक शिर मुक्ते ऐसा मिला है, जो सम्पूर्ण शरीरकी श्रपेचा वड़ा श्रौर इसीलिये वेढङ्गा मालूम होता है। स्कूलमें, मैं एक प्रसिद्ध मेधावी विद्यार्थी था, मैंने वरावर इसके लिये श्रनेक पारितोपिक पाये; लेकिन कीड़ाचेत्रमें सफलता प्राप्त करनेके लिये न मेरे में योग्यता ही थी, न इच्छा ही। जब मुक्ते कुछ-कुछ इतिहासका ज्ञान होने लगा, तमीसे मुक्ते मिश्रके इतिहाससे बड़ा प्रेम हो गया। यह भी मेरी खुश-किस्मती थी, कि मेरे पिता एक श्रच्छे धनिक पुरुप थे. इसलिये जीविकोपार्जनकी मुक्ते कुछ भी चिन्ता न थी। श्राठ ही वर्षकी श्रवस्थामें में पितृहीन हो गया। मेरी जायदादका प्रवन्ध कोर्टन्श्राफ-वार्डके हाथ में रहा; श्रौर जब बालिग हुश्रा, तो मैं श्रपनी सम्पत्तिका स्वामी हुश्रा। वह मेरी मीधी-साधी श्रावश्यकतात्रोंसे कहीं श्रिषक थी।

पढ़ना श्रौर पढ़ाना, इसके श्रितिरिक्त मेरे हृदयमं कोई इच्छा न थी। श्रपनी श्रामदनीमेंसे मुक्ते उतने ही खर्चकी श्रावश्यकता थी, जो कि मेरे श्रध्ययनमें, मेरे विद्याव्यसनमें सहायक हो; श्रौर शेष बंकमें सूद-मूल लेकर बराबर बढ़ रही थी। चालीस वर्ष तक ऋपने प्रिय विषयपर ऋविरामतया मैं परिश्रम करता रहा जितना ही जितना मेरा ज्ञान बढ़ता जाता था, उतनी ही उतनी मेरी जिज्ञासा, मेरा विद्याप्रेम भी बढ़ता जाता था।

मैं विदेह-विश्वविद्यालयका प्रोफेसर, श्रीर नेपाल कालिजका प्रोफेसर हुश्रा था। मैं मिश्र-श्रन्वेपण्-कोषकी कमीटीका भी मेम्बर था, श्रीर विदेह- विश्व-विद्यालयका श्रॉनरेरी डी॰ सी॰ एल॰ भी। जब मैं पैंतीस ही वर्षका था, उसी ममय मुक्ते नालन्दा-संग्रहालयका वर्त्तमान दायित्वपूर्ण पद मिला।

यह सब बातें मुक्ते इसिलये लिखनी पड़ी, कि इस जगह वर्णन की जाने-वाली घटनात्रोंको कोई मनघड़न्त न समक्त ले । उनको पता लग जाय, कि मेरे ऐसा प्रामाणिक श्रौर प्रतिष्ठित पुरुप वैसा करके कमी श्रपने पैरोंमें श्राप कुल्हाड़ी न मारेगा। मेरा काम यह नहीं, कि श्रपने छुट्टीके घएटोंमें जो कुछ मी गल्प, कथा गढ़ मारूँ। वैज्ञानिक सर्वदा सत्यके प्रेमी होते हैं। मेरे ऊपर पड़ी हुई घटनायें न श्रितशयोक्तिपूर्ण हैं, न श्रिष्ठक ही। यदि किसीको मेरे कथनपर सन्देह है, तो उसे मितनी हपींके विचित्र नगरकी यात्रा करनी चाहिये। वहाँ राजप्रासादकी उत्तर दिशाके उद्यानमें वह सुन्दर श्रौर सौम्य रानी मिलेगी: जो उस विचित्र देशपर शासन करती हैं; श्रौर इससे भी श्रिष्ठक उसे एक श्रद्भुत श्रौर उल्लेखनीय पुरुषकी मम्मी (सुरिच्चत श्रव) मिलेगी, जो एक ममय हमारे पटना हाई-कोर्टका वकील था।

### थेबिसका राजकुमार सराफिस: गोबरैलाका प्रथम दर्शन शिवनाथ जौहरीकी रहस्यमयी हत्या

मे पहिले उन कारणोको बतला देना चाहता हूं, जिनके कारण मैं इस ग्रद्भुत यात्रामें घर्शाटा गया । हाँ. यहाँ में प्रकरण्विकद्ध मिश्रकी ऐतिहासिक नाना बातोंको न छेडूँगा । मेरे पाठकोमेले बहुतमे शायद इन बातोंके विषयमें कुछ भी ज्ञान न रखते होंगे, ग्रतः उनके फायदेके लिये यहाँ कुछ टिप्पणींके नौरपर कह देना बहुत श्रच्छा होगा । जहां तक हो सकेगा में इसे बहुत ही मंद्येपमें तथा स्पष्टतापूर्वक वर्णन करनेकी कोशिश करूँगा, जिसमें कि श्रनभ्यस्त गरित्क भी उसे श्रच्छी प्रकार ग्रहण कर सकें।

ग्रनेक वपोंसे में उन सुन्दर पहिकात्रोकां जानता हूँ, जिन्हें कार्नककं मन्दिरमें देखा जा सकता है, और जिनपर संराफिस की रमशान-यात्रा ग्रंकित है। यह नित्र ग्रोर उनके साथवी चित्रलिपि बतलाती है, कि संराफिस धेविसका एक राजकुमार ग्रोर बहा धनाढ्य पुरुष था; ग्रोर यह भी कि यह तत्कालीन फरऊन (मिश्र-सम्राट) का मित्र था। यह नहीं कहा जा सकता कि वह किसी राजवंशका था या नहीं; ग्रोर इसका हमारे प्रकृत विषयके साथ कोई सम्बन्ध भी नहीं है। सम्भवतः वह धर्माचार्य या राजकीय उच्च कर्मचारी रहा होगा। यह बात लेकिन, विलकुल निश्चित है, कि उसका शवसंस्कार किसी सम्राट्के शवसंस्कार की भाँति ही बड़े धूमधामसे किया गया था। उसके साथ एक बहुत परिमाणमें सोना भी समाधिस्थ किया गया। पीनेके गिलास, कलश, पेटियाँ ग्रोर मंजूपार्ये जिनमें भोजन, शस्त्र, शाही चोगा, ग्राम्पूष्ण, राजदण्ड, सभी ही शुद्ध ग्रोर टोस सोनेके थे। ग्रोर प्रत्येकपर 'थेविसका राजकुमार' ग्रौर

उसकी मुद्रा ख्रिक्कित थी। यह सभी चीजें राजकुमारकी मम्मीके साथ कब्रमे ले जाई गई। उक्त चित्रमाला की पाँचवीं पट्टीमें गोवरैला भी चित्रित है। इस गोवरैलेको एक पुरोहित शोक मनानेवालों के ख्रागे-ख्रागे ले चलता था। यह पवित्र गोवरैला चित्रमें ख्रपने ख्रसली रूपसे वहुत वडा करके दिग्वाया गया है।

श्रपनी मिश्रकी द्वितीय-यात्रा, जब कि थेविसकी खुदाईका काम बंड जोर-पर हो रहा था, मैंने स्वयं कार्नकका मन्दिर देखा, श्राँर सेराफिसके जनाजंक विषयमें खोदे हुए शिलालेखका भी पढ़ा। जो कुछ मैने वहा देखा, उससे भी उसके विषयमें मैं वड़ा उत्सुक था; किन्तु मुक्ते स्मरण है. कि उस समय मुक्ते एक चीजने बहुत श्राकृष्ट किया था, वह यही कि सेराफिसका जनाजा जोंड पर्वतों द्वारा संकेतित किया गया है। इनम्से एकके शिखरपर एक बाज बैठा है, श्रीर दूसरे शिखरपर एक गिद्ध; श्रीर पहाड़ोंकी जड़में देवी सर्प लिपटा हुश्रा है, श्रीर पास ही एक देवमूर्ति है जिसके शिरपर एक कमलका फूल है।

यवन ऐतिहामिक हेरोदोतुस्—जिमपर, सचमुच मिश्रके सम्बन्धमं विश्वास नहीं किया जा सकता—कहता है, कि नीलका उद्गम दां पर्वतोंके बीचमं है। इन्हें माफी और काफी कहते हैं। यह सच है, कि शिलालेखमें उल्लिखित दोनों पर्वतोंको मैं नीलका उद्गम-स्थान न ममभता, यदि पर्वतके नीचकी मूर्ति न होती। मूर्ति निस्सन्देह नीलदेवता हपीकी थी और दोनों शिखरपरके पची ऊपरी और निचली नदियोंके संकेत थे।

यह याद रखना चाहिये, कि इस परिणामपर में पहिले ही नहीं पहुंच गया । किन्तु ब्रानेवाली घटनाब्रों—विशेषकर जब कि मुक्ते श्रीयुत चाङ्की तार्किक शक्ति ब्रौर सम्मितिसे लाभ उठानेका मौका मिला— ने सारे ही विषयको स्पष्ट कर दिया। कार्नकके मन्दिरने इस वातकी पूरी सूचना दे दी थी, कि सेराफिसका शव थेविसमें नहीं दफनाया गया. बिल्क उसकी समाधि, नुवियाके रेगिस्तानके उसपार नीलके उद्गमस्थानके पास है।

इस साच्य-१2ह्वलाकी दूसरी कड़ी मेने-पेपरस द्वरा प्राप्त हुई है, जिसका कि ऋधिकाश पढ़ा नहीं जाता। जो कुळ इसका ऋंश पढ़ा जा चुका ई, वह भी मेरे ही द्वारा । मुक्ते स्मरण है, कि उस समय मुक्ते कितना श्राश्चर्य हुश्रा था, जब कि मैंने वहाँ बारहवें राजवंशके समयमें थेविसके राजकुमार सेराफिस का नाम फिर पाया ।

यहाँ इस वातकी एक श्रीर साज्ञी थी—यदि इसके देखनेक लिये मेरे पास श्रॉख होती—िक सेराफिस, इथ्योणियामें दफनाया गया था; क्योंकि बारहवें राजवंशके शासनकाल हीमें येवी सम्राटोंने, मध्य श्रफ्तीकाकी वड़ी भीलोंकी श्रोर, दिज्ञ्णके जंगली प्रदेशका श्रिषक भाग विजय किया। बिल्क पेपरसका एक श्रत्यन्त सुपाठ्य भाग एक यात्राका भी वर्णन करता है, जिस यात्रापर स्वयं सेराफिस, फरऊनकी श्राज्ञासेगया था। यह यात्रा मेरोसे दिज्ञ्णकी श्रोर श्रर्थात निदयोंके संगम—जहाँ श्राज्ञकल खर्तम शहर है —के उसपारको श्रोर हुई थी।

पेपरसने यह भी मूचित किया है, कि सेराफिसकां समाधि मितनीमें है। ख्रौर में सिर्फ एक मितनी या मतानियाको जानता था, जो कि मेम्फिसके दक्षिण नाइफके नोममें है। यह निश्चय है कि कोई भी श्रेवीय सर्दार वहाँ नहीं दफनाया जा सकता। ख्रौर विशेष वात यह थी, कि दूसरे स्थानपर उसका नाम 'मितनीहर्षी' लिया गया है। इस प्रकार एक बार ख्रोर सेराफिसकी समाधि-भूमिका सम्बन्ध नीलके देवता हर्षीसे जोड़ा गया है।

इस विपयमें य्यागे बढ़ने य्यौर गोबरैलाके रहस्यकी य्योर ध्यान दिलानेसे पूर्व, जो कुछ सामग्री, गोबरैलाके नालन्दा-संग्रहालयमं पहुँचनेसे पहिले, मेरे पास थी, जरा उसपर विचार करना चाहिये। थेविस राजकुमार सेराफिस य्यपने महान् कोपके साथ, मितनी-हर्पी नामक स्थानपर दफनाया गया, य्योर यहस्थान किसी मिश्र-तत्त्ववेत्ताको मालूम है, य्यौर नकहीं किसी प्राचीन या य्यर्वाचीन नकशेपर उसका चिह्न है। तथापि यह माननेके लिये कई कारण हैं, कि यह स्थान इथ्योपिया देश—जिसे य्याजकल सदान कहते हैं—में कहींपर है।

ग्रव गोवरैलेकी बात देखनी है। मैं ठीक तारीख नहीं वतला सकता, किन्तु वह विचित्र प्रातःकाल मुक्ते ग्रव भी ग्रच्छी तरह स्मरण है। मैं नालन्दा-संग्रहालयके ग्रपने कमरेमें कुछ चित्र-लिपियोंकी तुलना कर रहा था उसी

ममय किसी कामसे मैं उस कोठरी में गया, जहाँ बहुत से अप्रदर्शित प्राचीन नमृने तालामें बन्द करके रक्खे रहते हैं। उत्सुकतावश मेने वहाँ कई नमूनों को उटा उटाकर देखना आरम्भ किया। वहाँ कितनी ही वस्तुयें कामकी मिलने लगीं, इसीलिये में और भी गौरसे प्रत्येक चीजकी देखमाल करने लगा। उसी समय मुफे एक तालावन्द दराज मिला। मैने उसकी चाभी खोजनो शुरू की, और कुछ परिश्रम के बाद मुफे वह एक लिफाफेमे बन्द मिली। जान पड़ता हे, जान-बूफकर उरे छिपाने की कोशिश की गई थी। दराजके तालेको खोलकर देखा, तो उसमे एक बरता मिला, जो दो फीट लम्बा और छः इक्ज चीड़ा था। मैने जब उसे हाथमे उटाया तो, उसका बजन भारी जान पड़ा। अब मेरा कोतृहल और बढ़ा मेंने तुरन्त उसे खोल डाला. और उस समय मेरे आश्चर्यकी सीमा न रही, जब कि मेने अपने हाथोंमे एक हरा चकमक पत्थर रेखा, जिमपर कि एक अत्यन्त मुन्दर गोवरेला अंकित था। मेरे सारे जीवनमे यह एक अदितीय वात थी।

उस भली-भाँति जाँच करने पर मुक्त मालूम हुन्ना, कि यह सेराफिस का गांवरेला है । कैसी वांचन्न बात, घूम-फिरकर नहीं सेराफिस फिर मेरे पास । मैंने प्रथम गांवरेलेका चित्रालिपका पढ़ना न चाहा, क्योंकि ऐसी दुलेभ वस्तुकी प्राप्तिसे मेरे मनमें नाना विचार उठने लग पड़े । मुक्ते वहा त्राश्चर्य हुन्ना, कि क्यों नहीं इस दुर्लभ रत्नको सूचीमें लिखा गया श्रोर क्यों नहीं इस ग्रालभारीमें रख कर प्रदर्शित किया गया ? सेराफिसकी समाधि अब तक नहीं प्राप्त हुई, त्रार न वह स्थान ही मालूम हे, जहाँ वह है । ग्रोर जहाँ तक त्राधुनिक वैज्ञानिक जगतको मालूम है, उस समाधिकी कोई भी वस्तु प्रकाशमें नहीं त्राहे । ग्रोर यहाँ मेरे सन्मुख स्वयं गांबरेला ही पड़ा हुन्ना है जो, जान पड़ता है, जादूके जोरसे क्दकर नालन्दामे पहुँच गया । कितने त्राप्तिकी बात है, कि में—ऐसी सारी ही ऐतिहासिक बहुमूल्य दुर्ली मामिष्रयोंको सुरिच्नत रखनेका यहाँ जिम्मेवार हूँ—इसके विषयमें कुन्न भी नहीं जानता; ग्रीर यदि त्राज भी त्राकस्मात् में इधर न ग्राता, तो कौन जानता है, कब तक यह उसी जगह ग्रुंधेरेमें पड़ा रहता !—

जब मैं इस प्रकार विचारमें मग्न था उसी समय मेरी दृष्टि उस कागजपर पड़ी, जिसमें वह लपेटा था। यह भी ऋच्छा हुत्रा, जो मैंने तारीख ही न नोट की, बिल्क उस कागजको ही रख छोड़ा १ यह २६ जून सन् १८८१का 'मागध' था।

'गोवरैला' के निरी ह्राण्के पूर्व, यह जान लेनेकी बड़ी इच्छा हुई, कि यह कैसे नालन्दा-संग्रहालयमें ऋाया; जहाँ कि, उसके देखनेसे पता लगता था, बहुत दिनोंसे पड़ा है ? मैंने ऋपने क्लर्कको बुलाकर इस विषयमें बहुत कुछ पूछा किन्तु कोई भी बात मुफ्ते ऋपने मतलबकी न मिली। हाँ, उसने बताया, कि पहिले यहाँ एक ऋौर रह्मक था, जिसका नाम रामेश्वर था। वह इस दराज ऋौर कोठरीका बहुत इस्तेमाल किया करता था। रामेश्वरको काम छोड़े हुए भी बहुत दिन बीत गये।

उस दिन शामके वक्त जब मैं ऋपने निवास-स्थानपर जाने लगा. तो साथ ही गोबरैलेको भी लेता गया । घर पहुँचकर मैंने उसे बड़े यत्नसे ऋपने लिखने-की चौकीकी दराजमें रखकर ताला बन्द कर दिया। मुभे अपने क्लर्कसे यह भी मालूम हो गया था, कि रामेश्वर विहारमें रहता है । उसी रातको में विहार पहॅचा । संयोगसे रामेश्वर घर हीपर मिला । मेरे प्रश्न करनेपर पहिले वह हिचकिचाता-सा मालूम पड़ा । किन्तु धीरे-धीरे मैंने सारी बात एक-एक करके निकाल ली। सन् १८८१ के वर्षाकालमें, तारीख नहीं मालूम, एक दिन जब कि रामेश्वर नालन्दा-संग्रहालयके मिश्रीय विभागमें ऋपनी ड्यूटीपर था; एक श्रपेड़ श्रादमीने; जो बहुत घबराया हुश्रा-सा था, दौड़कर उसकी बाँह पकड़ ली। श्रभी रामेश्वर उससे एक बात भी न करने पाया था, कि कोई चीज ढाई-तीन सेर भारी एक कपड़ेमें लिपटी उसके हाथमें रख दी गई । जब रामे-श्वरने पूछा कि, यह क्या है; तो उस अपरिचित व्यक्ति ने जवाब दिया— 'भगवानके वास्ते, इसे लो । मैं इसे तुम्हें या किसीको देता हूँ ! किन्तु प्सारोसे खबरदार !' यह कहते हुए वह स्रादमी, संग्रहालयकी सीदियोंको जल्दी जल्दी फाँदता फाटकके सामने खड़ी श्रपनी मोटर-साइकलपर पागल-सा बैठ गया। रामेश्वरने उस मनुष्यके विषयमें बतलाया । वह एक मध्य-वयस्क स्रादमी था। उसके रांम-रामसे पता लगता था, कि कोई भारी शत्रु मृत्युकी भाँति उसका पीछा कर रहा है। उसका चेहरा धूपसे जला हुन्ना मालूम होता था, यद्यपि यह वर्षाका समय था। यद्यपि वह दूरसे न्नाया जान पड़ता था, किन्तु उसके शिरपर न टांपी थी न साफा। बदनपर एक कुर्ता न्नीर धोती थी, पैर नङ्गा था। जान पड़ता था, किसी भयङ्कर स्थितिमें एक च्राणका मौका पाकर वह इस प्रकार भाग न्नाया है।

रामेश्वरने इस रहस्यके ल्लिपा रखनेमें कोई व्यक्तिगत भलाई समभी थी। इस वातको भी पूरे तीरपर कितने ही प्रश्नोत्तरोके बाद निकाल पाया। बात यह थी। जब रामेश्वरने उस पोटलीको खोला तो उसके भीतर उसे एक हरा चकमक मिला। उसे गोबरेलेके विषयमें कुळ मालूम न था, ख्रतः यह नहीं जान सका, कि वह कोई मूल्यवान वस्तु है। नालन्दा-विद्यालयके हाथमें बेचनेक ख्यालसे वह उसे पहिले अपने घर ले गया, लेकिन उसी समयसे उसपर कई मुसीबतें पड़नी शुरू हुई।

एक बार मकानकी छुत गिर गई, जिससे उसके घरवाले बाल-बाल बचे। उसकी स्त्री बीमार हो गई, त्रीर कई सप्ताह तक उसके बचनेकी कोई त्राशा न थी। वह मुक्ते विश्वास दिला रहा था, कि डाक्टर त्रीर वेद्य उस रोगको पहिचान भी न सके थे। बेचारेने जो कुछ रुपये इतने दिन तक कमाकर बचाये थे, वह सारे ही बंकके दिवालेमें खतम हो गये। त्रीर त्रान्तमं, एक दिन जब नालन्दासे वह त्रापने घर विहार जा रहा था, तो गाड़ीसे उतरते वक्त उसका पैर प्लेटफार्मके नीचे पड़ गया, त्रीर वह धड़ामसे गाड़ीके पहियों के नीचे जा पड़ा। संयोग त्राच्छा था, जो गाड़ी न चल पड़ी, नहीं तो बस वहीं काम तमाम था, तो भी उसे बहुत चोट त्राई, त्रीर उसकी दाहिनी कलाई ही उखड़ गई इसके लिये कितने ही दिनों तक घर बैटा रहन। पड़ा।

इतना सब भुगत लेनेपर वह इस परिणामपर पहुँचा, कि यह गोबरैला ही इन सारी आप्राप्तोंकी जड़ हैं। यह निष्कर्ष निकालनेके लिये क्या प्रमाण था, इसे मैं नहीं कह सकता। कमजोर दिमाग तथा मिथ्याविश्वास रखनेवाले लोग, ऐसी आक्रिंमक घटनाओंको लेकर, तरह-तरहके दिक्यानूसी स्थाल गढ़ लेनेमें बड़े उस्ताद होते हैं। श्रन्तमें उसने यही निश्चय किया, कि जैसे हो वैसे इम बलासे पिंड छुड़ाना चाहिये।

रामेश्वरने किसी प्रकार उस पट्टिकाको तीन सप्ताह रक्खा था। उसने उमपरके लपेटे हुए कपड़ेपर स्पष्ट शिवनाथ जौहरी लिखा देखा था। इसी समय शिवनाथ दानापुरमें अपने घरपर मार डाले गये। इस रहस्यमयी मृत्युको पढ़कर रामेश्वरके लिये अब एक घएटा भी उसे अपने पास रखना कठिन था, और साथ ही इसके विपयमें किसीको कुछ स्चना देनेमें भी उसे भारी भय मालृम होता था। जब वह अच्छा होकर अपनी नौकरीपर लौटा, तो वह साथमें गोबरैलेको भी ले आया। उसने उसे एक पुराने समाचार पत्रमें लपेट-कर उसी दराज़में रखकर ताला वन्द कर दिया, जहाँ कि मैंने उसे पाया।

इस बातचीतमें, रातके नौ, विहार हीमें बज गय थे। नालन्दा जानेवाली गाड़ी निकल गई थी, और घंटे-दो घंटेके भीतर कोई ट्रेन जानेवाली भी न थी। मैंने भट एक तेज टमटम करके, तीन कोस जमीन बीस मिनटमें ते की। भोजन करनेके बाद ही, मैं अपने पढ़नेके कमरेमें चला गया। मैंने चौकीकी दराजको बाहर खींचा, और यह देखकर मेरे आश्चर्यका टिकाना न रहा, कि गोबरैला वहाँसे उड़ गया। मैंने सारे कमरेको ढूँढ्ना आरम्भ किया, और अन्तमे उसे एक पुराने हैंडबेगमे पाया, जिसमें कि और भी कितने ही मिश्र और पुरातत्त्व सम्बन्धी कागज-पत्र थे।

में, इसे मानता हूँ, कि में इसके विषयमें कांई ठीक समाधान न पा सका, तथापि मेंने इसे सम्भव समभा, कि शायद मेरी स्मरण-शक्ति गलती खा रही है। मेरा यह ख्याल मजबूत था, कि मेंने पट्टिकाको दराजमें रक्खा था, हैंड-बेगमें नहीं। यह भी सम्भव है, कि नौकरने उसे वहाँ से उठाकर यहाँ रख दिया हो; क्योंकि कुंजी तालेमें लगी ही हुई थी; लेकिन यह भी होना वहुत कठिन है, क्योंकि प्रथम तो ऐसा करनेकी जरूरत न थी, श्रौर दूसरे किसीको भी मेरे श्रध्ययन-गृहकी चीजोंको उलट-पलट करनेकी श्राज्ञा नहीं है।

में इस बातको श्रीर न सोच सका, श्रीर पट्टिकाको लेकर मसनदके सहारे गद्दीपर बैठ गया। बड़ी सावधानीसे मैंने पहिले उस कागजको खोला, जिसमें वह लिपटा हुत्रा था। जिस समय मैं यह कर रहा था. उसी समय मेरी त्राँखें इस सुर्खीपर पड़ीं:—

### "दानापुरकी रहस्यमयी इत्या।"

एक ही च्रामं, गोबरैला मेरे स्थालसे उतर गया। मै उस रहस्यमया घटनाके विवरणको पढ़नेमें लग गया । शिवनाथ जौहरी एक समन्न व्यक्ति थे। वह बहुत दिनों तक रेशमका न्यापार करते रहे, किन्तु मरनेसे कितने ही वर्ष पूर्व उन्होंने इस कारवारसे हाथ हटा लिया था। उन्होंने श्रपना विवाह न किया था। इत्याका कोई भी कारण नहीं मालूम होता। एक दिन रातको जब कि वह अकेले थे, और उनका एकमात्र नौकर रामद्याल अपनी मॉक श्राद्धमें घर गया हुन्ना था, उसी समय वह मार डाले गये। उनका सार। धर रत्ती-रत्ती खोजा गया था। दराज, वक्स, ताक, त्रालमारी समीक ताले तांड् डाले गये थे, और एक-एक चीजको देख-देखकर जमीनपर फैंक दिया गया था । तीषक श्रीर तिकये दुकड़े-दुकड़ं कर डाली गई थीं । कुसीपर गिह्यीं भी फाड-फाडकर फेंक दी गई थीं । जिस पुलिस-जासूसने अपनी अस्विसे घटना-स्थलका निरीक्तण किया था, उसका कहना है, कि खोज बहुत ही बाकायदा श्रीर बड़ी बारीकीके साथ की गई थी। ऐसा करनेमंं कितने ही घंटे लगे होंगे। चाहे तो हत्याके पहिले तलाशी हुई होगी या इत्याके बाद। सबसे विचित्र बात यह थी, कि कोई भी चीज वहाँ से चोरी न गई थी; हालाँ कि ताला तोड़ी पेटियोंमें बहुत-सी मूल्यवान् वस्तुयें, तथा रुपये भी थे।

मैं स्राप हीसे इसपर विचार करनेके लिये कहूँगा, कि उस रहस्यमयी हत्या स्त्रीर उसके स्रद्भुत विवरणको पढ़कर मेरे ऐसे शान्तिप्रिय स्त्रीर विद्याव्यसनी स्त्रादमीके चित्तमें क्या-क्या भाव उत्पन्न हुए होंगे। 'मागध' का दिया हुस्रा विवरण एक विचित्र उल्लेखकं साथ समाप्त हुस्रा था। वह यद्यपि पुलिसके लिये निर्थंक था, किन्तु मेरे लियं बहुत कुछ स्त्रथं रखता था, यद्यपि उस समय, उसपर विश्वास करना मेरे लियं बहुत कठिन था।

जिस कमरेमें, मृत पुरुपकी लाश मिली उसके फर्शापर दूध छिड़का गया था यद्यपि उसे लानेके लिये इत्यारेको नीचे उतरकर रसाईधरमें जाना पड़ा होगा। श्रौर फर्शपर खिंहया से एकमनुष्य-चित्र खींचा गया था जिसका कि शिर लोमड़ीका था।

वह मुक्ते यह निश्चय करानेके लिये पर्याप्त था, कि हत्या ऐसे मनुष्यों द्वारा की गई थीं, जो प्राचीन मिश्रकी रीति-रस्म, कर्मकांडके माननेवाले थे। फर्शपरकी आ्राकृति श्रीर किसीकी न थी, यह स्वयं मिश्री देवता श्रानुविस या यमराज थे। इस बातने मेरे मनमें ऐसे प्रश्नोंका ताँता बाँघ दिया, जिनके उत्तरमें में पूर्ण रूपेण श्रसमर्थ था।

प्राचीन मिश्रकी सभ्यताका दीएक, ईसासे ४८७ वर्ष पूर्व ही, अर्थात् मग-वान् गौतमबुद्धके निर्वाणके साथ-साथ संसारसे निर्वाणित हो चुका। बारहवें राजवंशके अन्तिम थेबीय फरऊनके बादके पचपन राजाश्रोके सम्बन्धमें हमें लेख मिला है; किन्तु जहाँ तक हमें मालूम है, प्राचीन मिश्री सभ्यता, रस्म, धर्म और माषा ईरानी विजय के बाद ही नष्ट हो गई। और तिसपर भी, मैं, विद्यावत प्राचीन इतिहासका प्रोफेसर, ऐसी अकाट्य साित्योंको सामने पा रहा हूँ, कि चन्द साल ही पहिले, पटनाके पासके दानापुर शहरमें शिव नाथ जौहर्रा, ऐसे आदिमियों द्वारा मार डाले गये, जो नील तटवर्ती प्राचीय मिश्रियोंके धर्म और रीतिको मानते हैं।

त्रव मैंने समाचार-पत्रको नीचे रख दिया श्रीर त्रपनी दृष्टिको गोबरैलेके हरे पालिश किये हुए तलपर डाली। वह पढ़नेके प्रदीपके प्रकाश से चमक रहा था। मेरा हृद्य उस समय त्राश्चर्य श्रीर श्रातक से भरा था। प्राचीन मिश्र सम्बन्धी श्रीर भी त्रानेक श्रद्भुत शिलालेखों श्रीर श्रान्य सामग्रियोंका उससे पहिले भी मैंने देखा था, श्रीर पीछे भी देखनेका श्रवसर मुक्ते प्राप्त हुन्ना, किन्तु श्रपने सारे जीवनमें मेरे मानसिक भाव कभी वैसे न हुए। जिस समय भली प्रकार देखनेके लिए उसे उठाकर लालटेनके पास किया, मैंने श्रव्छी तरह श्रनुभव किया, कि मेरा रोम-रोम काँप रहा है, हृदय सिहर रहा है, तथा जान पड़ता है, कोई श्रावाज मेरे कानोंमें स्पष्ट रूप से श्रा रही है, ध्रस्रारोसे खबरदार।'

गोबरैला-मूर्ति, श्रीर धनदास जोहरी वकीलसे मेरा परिचय श्रव में गोबरेला-पृष्टिकाकी बात कहने जा रहा हूँ। निस्पन्देह यह बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही मूल्यवान् श्रीर बहुत ही मनोरंजक बीजक था। इसे भी में स्वीकार करता हूँ, कि यह श्रपनी किस्मका श्रिद्धितीय पदार्थ था। किन्द्र, पहिले श्रपरिचित पाठकींको में यह बतला देना चाहता हूँ कि गोबरेला क्या वस्तु है।

संचेपतः, गोबरेला एक काला-सा कीड़ा होता है, जिसे सभीने देखा होगा। इसका एक विशेष वंश है, जिसके व्यक्तियोंके शिर बड़े, श्रीर जबड़ों के दोनों शिरोंपर समूरकी माँति मुलायम रोमोंसे श्राच्छादित पट्टी होती है। जन्तु-विद्या-विशारद इसी गोबरेला वंशको समूरी गोवरेला, कहते हैं। इसी वंशके गोवरेलोंका एक परिवार है, शोधक गोबरेला, जो कि श्रपने मङ्गीके काम द्वारा मानव समाजकी बहुत-कुछ सेवा कग्ना है। यही शोधक गोबरेला, मिश्रका पवित्र गोबरेला है।

यह निःसंश्वास्तद है, कि प्राचीन मिश्री नीलनद-तटवर्ती बहुसंख्यक गोबरेलोंके उपकारसे परिचित थे। सम्यताकी ब्रारम्भिक ब्रवस्थामें, सारे प्राकृतिक चमत्कार, सारे ही मनुष्योपकारक प्राणी ब्रौर वनस्पति पवित्र मान लिए जाते हैं, ब्रौर बहुधा उन्हें देवताका ब्राकार दिया जाता है। इसलिये प्राचीन मिश्रमें सूर्य ब्रौर नील ही नहीं, बल्कि ब्रमेक प्राणधारी जैसे वृषम, जम्बुक, रिवस (एक मिश्री पच्ची) ब्रौर गोबरेला पवित्र ब्रौर देवी शक्तियोंसे युक्त माने जाते थे।

गोबरैला देवताका नाम खोपरी था, श्रीर उसकी श्राकृति श्रंकित की जाती थी, या तो एक गोलचक्रपर गोबरैलाकी मूर्ति, श्रथवा सम्पूर्ण शरीर मनुष्यका श्रीर शिर गोबरैलेका, जैसे कि जम्बुक-मुख श्रनुबिस, इबिस-मुख थात श्रीर श्येनमुख होरस ये!

खोपरी श्रक्सर, रा ( सूर्य देवता ) के नामसे वर्णित होता है; कन्तु मैं श्रवश्यकतासे श्रिधिक पाटकोंको मिश्री पुराणोंमें नहीं ले जाना चाहता । यह पर्याप्त है, कि खोपरीके कुछ श्रपने दिव्य गुण् थे । इस विपयमें मेरा एक श्रपना सिद्धांत है । गांवरैला च्लीणताका प्रतिद्वन्द्वी होता है । वह सड़ते हुए पदार्थोंको भी श्रपने उद्योगसे नवजीवन प्रदान करनेके योग्य बना देता है । सूर्यसद्श दीर्घजीवन श्रीर स्वास्थ्य प्रदान करनेसे, खोपरीको धातु या पत्थरकी प्रतिमा बराबर मृतकोंके साथ उनकी समाधिमें रख दी जाती थी । बहुत ही कम ऐसी मिश्री समाधियाँ मिली हैं, जिनमें गोंबरैला-देवता न मिला हो ।

त्रादिमी मिश्रियोंका ऋत्युत्तम शिल्प कौशल, गांबरैला मूर्तियों द्वारा ऋच्छी तरह प्रमाणित हो जाता है, वह सङ्गलारा, चकमक श्रौर जेड ऐसे श्रित कठिन पत्थरोंपर बड़ी ही सुन्दरता, शुद्धता, श्रंग-श्रंगकी तारतम्यतापूर्वक बनाई गई हैं। मैं फिर भी कहता हूँ कि मुफे सेराफिसके गांवरैला मूर्तिक समान सुन्दर श्रौर कोई भी गांवरैला मूर्ति देखनेमें न श्राई। यह पट्टिका, जैसा कि मैंने कहा दो फीट लंबी ६ इञ्च चौड़ी श्रोर बीचमें ४ इञ्ची, किनारोंपर कुछ कम मोटी थी। यह ऊपरकी श्रोर उन्नतादर (Convex) श्रौर नीचेकी श्रोर चौरस था। उसपर ऐसी सून्म चित्रलिपि लिखी हुई थी, कि मुफे उसके यहनेके लिये बहत्यदर्शक शीशा लगाना पड़ा। ऊपरकी तरफ नील नदीके जलपर नौकारूढ़ खोपरी देवताकी मूर्ति थी श्रर्थात् देवताके नीचे पंख फैलाये हुए, श्रपने पिछले दोनों पैरोंपर सीधे खड़े गांवरैला मूर्ति—खोपरीदेव उनकी दोनों श्रोर नावके माँगे श्रौर पूँछसे मुन्दर कमलके फूल निकलकर भुके हुए थे, श्रीर सामने जम्बुक मुख, मृत्युदेव श्रनुविस बद्धाँजिल खड़े थे। जिस सिंहानमनर खोपरीदेव विराजमान थे, उसपर लिखा था मितनी-हर्गी, जिसके कि नामसे में पहिले ही परिचित था।

तो भी यह निचला भाग था, जिसने मेरे ध्यानको देवमूर्तिकी अपेद्धा अधिक आकृष्ट किया, क्योंकि गोवरैला-प्रतिमा मैंने बहुत देखी थीं। चित्रलिपि अत्यन्त सूद्धम थी, किन्तु बृहत्प्रदर्शक शीशेकी सहायतासे मुक्ते उनके पढ़नेमें कुछ कठिनाई न हुई। लिपि पूर्ण सुरिद्धित अवस्थामें थी। मैं उसका

शब्दानुवाद न करूँगा, न तो वह सम्भव है, श्रीर न उसकी श्रवश्यकता ही है। उसमें लिखे सन्देशका भाव बतला देना काफी है।

लेख सेराफिसकी समाधिक भीतर प्रवेश करनेकी युक्तिके साथ ग्रारम्म होता था, ग्रीर कहीं-कहीं बहुत ही ग्रस्पट ग्रीर समभनेमें टेढ़ा मालृम होता था। प्राचीन मिश्री लेखपिट्टकाग्रोपर ग्रक्सर गोवरेला देवता सूर्यदेवता राके मुखपर वैटा हुग्रा दिखलाया गया है। समाधिके द्वारपर एक राकी मूर्ति तथा एक रहस्यमधी चित्रलिपकी शिला है, जोिक किसी तरहपर इस गौबरेला मूर्ति से सम्बद्ध है, उसे कुछ गुप्त ढङ्कासे मिलानेपर समाधिका द्वार स्वयं खुल जायगा।

यह शायद 'त्रालिफलैला' के 'खुलो शीशम' की भोति मालृम होगा। मैं भी इसे छिपाना नहीं चाहता, कि मेरा भी उसके विषयमे पहिले-पहिल यही विचार था। मिश्री सम्यताका विद्यार्थी होनेसे, निश्चय ही मैं इसमे बहुत अनु रक्त था, लेकिन मैंने एक च्राणके लिये भी इसे सम्भव न स्वीकार किया। मैंने पीछे जाना, जिसे पाठक भी देख सकेंगे, कि यह बात विल्कुल सीधी-सी थी। इसमें जादूमंतरकी कोई बात न थी। श्राज भी ऐसे ताले बाजारोंमे मिलते हैं. जिनमे कुन्जीकी अवश्यकता नहीं, िर्फ विशेष-विशेष अच्चरोंकी विशेष क्रम-योजनासे ताला स्वयं खुलता और बन्द होता है।

चित्र लिपिका अधिकाश भाग 'गोवरैलेके' शापके विषयमें था। जब तक कि आप, प्राचीन मिश्री देवताओं के व्यक्तित्वसे परिचित न हों, और मिश्री पुनर्जन्म-सिद्धान्तको न जानते हों, में समभता हूं, तब तक उसका शब्दानुवाद निष्प्रयोजन होगा। यहाँ उसका एक नमूना देता हूं।

### गोबरैलेका शाप

"सेराफिसकी समाधिके रच्चक हमेशा बने रहेंगे श्रीर जागरूक रहेगे। वह श्रम्त तक प्राचीन येविस राजकुमारकी मम्मीकी रचा करेंगे। जब रच्चक मार डाले जायगे तो देवता स्वर्गके चारों कोनोसे उतरेंगे। उसपर गोवरैलेका शाप है, जो पहिले समाधिमें घुसनेका प्रयत्न करेगा। अनुविस उसकी प्रतीन्नामें है, कि उसे उस नित्य छायामें ले जाय, जहाँ वह सदाके लिए यातना महता रहेगा। जो गोवरैला-मूर्तिको इस अभिप्रायसे चुराता है, कि उसके द्वारा समाधिकी वस्तुओं पर अधिकार जमावे, वह खोपरी देवता-के शापमें पड़ेगा। विपत्ति और सर्वनाश उसे कदम-कदमपर मिलेंगे। जब तक उसके पास गोवरैला-पूर्ति रहेगी वह कभी नहीं विश्राम, शांति और सुख पायेगा। वह संसारके एक छोरमे दूसरे छोर तक हुँ इकर मारा जायगा। वह जिस समय उस सूर्यकी भूमिको पार करने लगेगा जहाँ नीलका लाल पानी जनमता है, और जहाँ रेगिस्तानके पन्नी भी नहीं वच सकते, उसी समय विनष्ट हो जायगा।"

में कबूल करता हूं कि जिस समय मैंने सारा लेख पढ़ा जरा भी त्रातं-कित न था। मैं मजबूत दिलका श्रादमी नहीं हूँ, यह मैंने पहिले ही कह दिया है, किन्तु मैं इतने दिनोंमें मिश्री पौराणिक कथाश्रों त्रौर किम्बदन्तिश्रोंसे इतना परिचित हो गया हूँ, कि मैं उसे वैज्ञानिक जिज्ञासा छोड़, दूसरे रूपमें नहीं ले सकता। मैंने एक च्चणके लिए भी यह पिश्वासन किया, कि उसमें कुछ मत्यता है, श्रौर श्रव भी मैं यह नहीं कबूल कर सकता कि मेरा गोवरैलामें कोई विश्वास है।

में यह कहनेमें त्र्यसमर्थ हूं, िक में उसे क्या करना चाहता था। श्रव वह देखनेमें मेरी ही सम्पति थी। निश्चय ही वह संग्रहालयका न था। उसका वास्तिवक स्वामी—बूढ़ा रामेश्वर उससे कुळु भी सम्बन्ध रहनेसे साफ इन्कारी था। इसमें जरा भी सन्देह नहीं िक में उसी दिन उसे नालन्दा-संग्रहालयको अप्रैण कर दिये होता, यदि दूसरा संयोग न त्रा घटता।

में नाश्ता कर रहा था, उसी ममय मेरे नौकरने सूचना दी, कि एक भद्र-पुरुष मिलना चाहते हैं। मेरे दिलमें हुग्रा, यह मुलाकातका समय तो नहीं है। जब मैं वहाँ से उठकर ग्रपने ग्रध्ययन-गृहमें पहुँचा तो मैंने वहाँ ग्रसा-धारण ग्राकृतिके एक पुरुषको पाया। वह ग्राकारमें वहुत लम्बा था। शिरका कपरी भाग गंजा, लेकिन जहाँ बाल थे, वहाँ बिल्कुल काले। चेहरेपर मोछ दादी न थी, लेकिन चिबुक श्रौर कपोलोंपर ऐसी श्यामता थी कि जिससे मालूम होता था, कि हजामत कई दिनकी बनी हुई है। उसकी श्रॉकें बहुत बड़ी-बड़ी श्रौर चमकीली थीं। चेहरा भरा श्रौर गोल था, जिससे एक सुदृढ़ इच्छा शक्ति-का परिचय मिल रहा था।

मेंने नमस्कारपूर्वक, उनसे नाम पूला, श्रीर कहा, ।िक कैसे श्रापने मुक्ते स्त्रपने दर्शनोंसे कृतार्थ किया । उन्होंने इसका उत्तर गम्भीर श्रीर कुछ ऊँची स्त्रावाजमें दिया:—

में एक कान्त-व्यवसायी, एक वकील हूं । मुक्ते लोग धनदास जौहरी कहते हैं ।

मैं—'गुस्ताखी माफ कीजियेगा—ग्राप महाशय शिवनाथ जौहरीके कोई सम्बन्धी तो नहीं हैं।'

धनदास—'कोई गुस्ताखीकी बात नहीं, श्री शिवनाथ जौहरी जिनकी हत्या दानापुरमें सन् १८८१ ई० में हुई थी, मेरे खास चचा थे।'

में—'ठीक ! श्रापके दर्शन देनेका सम्यन्ध उस वीभत्स कांडसे ता कुछ नहीं है न ?'

धनदास—'त्तमा कीजिये, हैं । उसके साथ इसका अत्यधिक सम्बन्ध हैं । मैं बहुत चिकित हो गया । सच कहूँ, मुफ्ते उस समय बहुत असुखसा मान होने लगा । तथापि, एक ग्रहपितको जैसा कि अपने अतिथिके साथ रहना चाहिये, मैंने वैसी ही शान्ति और कोमलता प्रदर्शित करनी चाही ।

में—'त्र्यापने मेरे हृदयमें बड़ा कौतूहल पैदा कर दिया। कृपया यहाँ बैट जाइये।'

मैंने कुसींकी च्रोर संकेत किया। वह उसपर बैठ गये। च्रौर च्रपनी जेबसे बहुत-सी पुरानी नोटबुकें निकालकर उन्होंने छोटी मेजपर रक्खीं। तब उन्होंने च्रपने गलेको साफ करके कहना च्रारम्भ किया।

धनदास---'प्रोफेसर विद्याव्रत, मेरा विश्वास है, कि इस वक्त जीवित व्यक्तियोंमें श्राप सबसे बड़े मिश्रतत्व-वेत्ता हैं ?'

मेंने सिर्फ शिर भुका लिया, क्योंकि इस बातका कुछ उत्तर देना शिष्टता स्त्रीर नम्रताके विरुद्ध था।

घनदास—'श्रापको शायद इसका पता न होगा, कि मेरे चचा शिवनाथ उस विषयके बड़े प्रेमी थे, जिसमें कि श्राप सबसे बड़े प्रमाण माने जाते हैं। उन्होंने बहुत दूर-दूरकी यात्रा की थी। वह श्रपने रेशमके रोजगारके सम्बन्धमें बहुतसे देशोंमें फिरे, श्रौर जब उन्होंने रोजगारसे हाथ खींच लिया, तब में वह बराबर यात्रा करते रहे। एक खास बात थी जिसके लिये वह बहुत उत्सुक थे, तथा जिसके विषयमें उनको बहुत श्रच्छा ज्ञान था। श्रब, प्रोफेसर महाशय, में एक स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ, श्रौर एक प्रतिष्ठित तथा विद्वान् पुरुषके श्रमुरूप ही साफ उत्तर चाहता हूँ।' वह श्रपनी चुमनेवाली काली श्राँखोंको मेरे चेहरेपर गड़ाकर थोड़ी देर चुप हो गये।

मैंने श्रपनी जान बचानेके लिये कह दिया—'मैं श्रापकी सेवाके लिये तैयार हूँ।'

धनदासने पूछा—'क्या, त्र्यापको, सेराफिसकी गौबरैला मूर्त्त मालूम है या नहीं ?'

जिस समय घनदासने मुक्तसे यह पूछा, सचमुच उस समय मेरी दशा विचित्र हो गई थी। थोड़ी देर तक मैं कुछ भी न कह सका। मुक्ते अपने दिलमें यह निश्चय करने में भी बहुत कठिनाई हुई, कि मै स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। येबिस राजकुमार सेराफिसको मरे कई हजार वर्ष हो गये, और तब भी जान पड़ता था, कि वह मेरे पीछे पड़ा है। मेरे दिलमें जरा भी इच्छा न हुई, कि मैं धनदाससे फूठ बोलूँ। जैसे ही मैं प्रकृतिस्थ हुआ, वैसे ही मैंने सच्चा उत्तर दिया—

में-- 'यदि कुछ, ही दिन पहिले आप मुक्तसे यह प्रश्न पृछते, तो मुक्ते नहीं में उत्तर देना होता। श्रीर अब मैं कहता हूँ, कि मैं केवल सेराफिसकी गोबरेला मूर्त्तिको जानता ही नहीं हूँ, बल्कि वह इसी कमरेमें, जिसमें आप बैठे हैं, मौजूद है।'

यह सुनते ही वह एकदम खड़े हो गये। उनके चेहरेका रङ्ग बदल गया

था। वह मेरे सन्मुख सीधे खड़े थे, श्रीर व्याकुलतासे श्रङ्ग-श्रङ्ग काँप रहा था। उनकी श्रावाज किसी जंगली जानवरकी गर्ज-सी जान पड़ती थी। मैं भी उनकी इस दशाको देखकर घवड़ा गया।

गूँजती हुई आवाजसे उन्होंने कहा—'इसी कमरेमें ! कहाँ है ! जरा दिखाइये तो ! अभी, जरा मैं देखें तो !'

मैंने एक बार उनके ऊपर श्राश्चर्यकी दृष्टि डाली, श्रीर उठकर श्रपने लिखनेकी चौकीके पास जा, उसके दराजको खोला; किन्तु वह मूर्ति वहाँ न थी। मैं हैंडबेगके पास गया, श्रीर फिर मैंने उसे वहाँ पाया। श्रब वह कागजमें लिपटा न था। मैंने उसे धनदासके हाथमें दे दिया।

जिस मामूली दृष्टिसे उन्होंने. पवित्र नदीमें खड़ी हुई नावके ऊपर सिंहा-सनासीन खोपरीकी मूर्तिको देखा, उससे मुक्ते मालूम हो गया, कि वह मिश्रतत्व-के विषयमें कुछ भी नहीं जानते। उन्होंने फिर निचले चौरस भागको उलटकर देखा, जहाँपर कि चित्र-लिपि उत्कीर्ण् थी।

धनदास-'क्या त्राप यह सब पढ़ सकते हैं ?

में उनके इस प्रकारके ऋोद्धत्यपूर्ण व्यवहारसे कुछ नाराज-सा हो गया। तो भी उनसे सिर्फ इतना ही कहा, कि में इस लेखको भली भाँति पढ़ सकता हूँ।

वह चिल्लासे उठे-- 'यह क्या कहता है ?'

मेंने उनसे कहा, कि स्त्राप शान्तिसे बात करें, कुर्सीपर बैठ जायँ। तब वह स्रपनी कुर्सीपर फिर बैठे। किन्तु उनके हाथ मसलने, ऋँगुलियोंके हिलाने स्त्रीर देहको स्त्रागे-पीछे करनेसे, में जान रहा था, कि वह बहुत ही स्त्रातुर हैं।

तत्र मैंने उस लेखको पद-पद्कर शब्द-शब्द अनुवाद करना शुरू किया। बीच-बीचमें प्रकरण-प्राप्त मिश्री देवताश्रोके विषयमें भी मैं बतलाता जाता था। वह बड़ी सावधानी, बड़ी तन्मयतासे कान लगाकर मेरी बातें सुन रहे थे। जब मैं सब सुन चुका तो एक बार फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे देखने के लिये माँगा।

उन्होंने सिंहासनपर लेखकी त्र्योर इशारा करके पूछा—'इसका क्या मत-लब है ?'

मैं—'यहाँ मितनी-हर्पी लिखा है। यह वही प्रदेश है, जहाँ सेराफिस समा-धिस्थ किया गया है।'

धनदास---'विल्कुल ठीक । श्रौर श्राप जानते हैं, कि यह मितनी-हपीं कहाँ है !'

मैंने शिर हिला दिया।

धनदास-- 'लेकिन, मैं जानता हूँ।'

मेंने त्राश्चर्यके साथ ऊपर देखा । सचमुच वहाँ त्राश्चर्य परम्परा थी ।

मैंने उन्हें सूचित किया, कि तब ग्राप एक ऐसी बातको जान रहे हैं, जिसका पता बहुत टक्कर मार करके भी, ग्राज तक किसी प्राचीन मिश्रके इतिहास-वेत्ताने, न लगा पाया। उन्होंने बिजलीकी तरह कड़कते हुए, ग्रापने हाथको नोटबुकोंकी ढेरीपर पटककर कहा—

'यहाँ मेरे पास वह सारा विवरण लिखा पड़ा है, जिससे में कल यहाँ से मितनी-हर्षी को रवाना हो सकता हूँ।'

में — 'त्राप वहाँ जानेका इरादा रखते हैं, क्या !'

धनदास---'हॉ, लेकिन एक शर्चपर।'

मैं-- 'वह क्या ?'

धनदास-'यदि स्राप भी मेरे साथ चलनेके लिये तैयार हों।'

मेंने एक बार उनकी त्रोर देखा, मुफे वह त्रादमी पागल-सा मालूम होता था।

में — 'लेकिन यह दूरकी वात है। में यहाँ नालन्दा विद्यालयमें प्रोफेसर ग्रीर क्यूरेटर जैसे दायित्वपूर्ण पदपर हूँ।'

धनदास त्रपनी कुर्सीसे उठकर मेरे पास त्राये, त्रौर त्रपने पतले हाथको मेरे कन्धेपर रखकर बोले—

'प्रोफेसर विद्यावत, मेरा इरादा है, सेराफिसकी कब तक जानेका, ऋौर

कितने ही कारण हैं, जिनसे मुक्ते स्राशा है, कि स्राप मेरे साथ होंगे। स्राप कृषया बैटें, में सारी बातको विस्तारपूर्वक कहता हूँ।'

उनका व्यवहार रूखा श्रीर श्रीद्धत्यपूर्ण था। बोलनेका दङ्ग भी नम्नतापूर्ण न था। उन्होंने मुक्ते पकड़कर मेरी कुर्मी पर बैठा दिया, श्रीर फिर श्रपनी कोटकी जेबसे कोई चीज निकाली, जिसे मैंने देखनेके साथ पहिचान लिया। वह एक प्राचीन मिश्री पेपरसक था; जिसके ऊपर चित्रलिपि लिखी हुई थी।

### <del>---</del>\$--

### शिवनाथ जौहरीकी विचित्र यात्रा; मेरा अविचारपूर्ण निश्चय

उन्होंने चोंगा बनाये हुए पेपरसका, नोटबुकोकी छल्लीपर रख दिया, श्रीर फिर अपने दोनो हाथों के पंजोंसे घुटनेको बाँधकर कुर्सापर बैट गये। उस वक्त मैंने उनके पंजोंको देखा उनसे श्रच्छी शारीरिक शक्तिका परिचय मिल रहा था।

धनदास—'बहुत दिन हुए, जब मेरे चचाने इस पेपरमको काहिरामे एक फेरीवालेसे खरीदा था। उन्हें उस समय इसकी उपयोगिताका कुळ भी ज्ञान न था। वह चित्रलिपिन पढ़ सकते थे, तो भी कौतूहलव्या उन्होंने इसे खरीद लिया।

'चचाकी मृत्युके वाद में उनकी सम्पत्तिका उत्तराधिकारी हुआ। उनके पास एक वड़ा पुस्तकालय था, क्योंकि वह वड़े स्वाध्यायशील थे। किन्तु, में कान्तकी कितावों और समाचारपत्रोंको छोड़कर, और पुस्तकें बहुत कम पहता हूँ।

'थोंड़े ही दिन हुए, जब कि मैंने अपने चचाकी चीजोंम इन नाटबुकोंके पाया। इनके लेखोंको पढ़कर में आश्चर्यसे भर गया। मेरे चचा बड़े भारा पर्यटक थे, यह मैं जानता था; किन्तु मुक्ते यह न मालूम था. कि उन्हें ऐसी-ऐसी असाधारण अवस्थाओंका सामना करना पड़ा था। इन नोटबुकोंमेंसे

<sup>\*</sup>अत्यन्त पुरातन मिश्री कागज।

एक रोजनामचा या डायरीकी भाँति लिखी गई है। इसीसे मैंने इस कथाकी जाना है, जिसे कि मैं श्रापको सुनाने जा रहा हूँ।

'पेपरस-जिसे में नहीं पढ़ सकता—वड़े कामकी चीज है। इसमें सेराफिस-के उस खजानेकी सूची है, जो उसकी मम्मीके साथ मितनी-हर्पीमें दफनाया गया। मेरे चचाने अन्दाज लगाया था, कि यदि इसके पुरातन वस्तु होनेका ख्याल छोड़ मी दिया जाय, तो भी बाजार मावसे सारे सोनेके वर्तन, आम्पूण और अन्य चीजें तथा रत्नोसे भरी डालियोंका मृल्य पॉच-छ अग्बसे कभी भी कम नहीं हो सकता। क्या प्रोफेसर, आप इसे समभते हैं ?'

मैंने उत्तर दिया, कि इतना भारी खजाना किसी मिश्री समाधिमें मिलना बहुत कठिन है। लेकिन तो भी मैं श्रसम्भव कहने के लिये तथ्यार नहीं हूँ।

धनदास—'क्या यह ठीक है, कि तहग्वानों श्रौर कब्रोंसे निकली वस्तुपर मिश्री गवर्नमेएटका अधिकार है ?'

में---'हाँ, निस्सन्देह।'

भनदास—'तब भी जब कि कब्र कहीं सोवातके उद्गमस्थानके पास हो?'
मैं—'यह दसरा पुष्ट है। मैं नहीं सम्भता किसी ब्यक्तिने अबतक

में — 'यह दूसरा प्रश्न है। मैं नहीं ममभता, किसी ब्यक्तिने स्राबतक सोबातके उद्गम-स्थानका खोज लगा पाया है। वह शायद स्राबीसीनियाके मोजाला या काफा जिलेमें है।'

धनदास—'मैं भी नहीं जानता. कि वह कहाँ है, किन्तु मैं यह जानता हूँ, कि कैसे वहाँ जाया जा सकता है। श्रीर मैं जानेका इरादा रखता हूँ।'

मैं — क्या मैं पृछ सकता हूँ — किस मतलबसे ?'

धनदास-'सैराफिसके खजानेको पानेके लिये।'

मैं— 'इसका कहना करनेसे त्रासान है, यदि त्राप वहाँ जानेका रास्ता जानते हों तो भी। त्रीर कोई विशेष कारण है, जिससे त्राप मुक्ते भी साथ ले चलना चाहते हैं ?'

धनदास—'यहाँ त्रानेसे पूर्व मेरे पास इसके त्रानेक कारण थे। ग्रौर त्राव एक ग्रौर त्रिधिक; वह यही कि त्राप इस गौवरैला मूर्निके मालिक हैं। यहीं कोषागारके खोलनेकी कुन्जी है।' मेंने शिर हिलाकर स्वीकारिता प्रकट की । मेरी उत्सुकता श्रौर बढ़ रही थी। धनकी प्राप्ति मेरे लिये श्राकर्षक न थी, किन्तु मैं यह खूब जान रहा था, कि इससे में, पुरातत्व श्रौर विज्ञानके सम्बन्धमे एक भारी श्राविष्कार करनेमें समर्थ होऊँगा। मैंने पूछा —

'श्रौर श्रापके दूसरे कारण ?'

धनदास—'त्राप इस विषयके सर्वोपरि विद्वान् हैं। शायद त्राप प्राचीन मिश्रियोंकी भाषा समक्त त्रौर बोल सकते होंगे।'

मैं—'यह टीक है, किन्तु मुभे कभी भी ऐसा ऋवसर प्राप्त नहीं हो सकता। राताब्दियाँ गुजर गईं, जबसे प्राचीन मिश्री भाषा मृत है।'

धनदास— ग्रपनी पीठको कुर्धीसे लगाकर बैठ गये ग्रौर उन्होंने ग्रपने हाथोंको शिरके पीछे ले जाकर बॉध लिया । इस तरह बैठे हुए उन्होंने बिना कुछ बोले थोड़ी देर तक मेरी ग्रोर देखा, ग्रौर फिर कहा—

'श्राप इस बातमें बिल्कुल गलत हैं। प्राचीन मिश्री भाषा मरी नहीं है। वह श्राज भी बाली जाती है। वह इस च्राण भी बाली जा रही है, जब कि यहाँ नालन्दामें हम श्राप बात कर रहे हैं।

मैंने त्राविश्वासपूर्वक पूछा-- 'कहाँ ?'

धनदास-'मितनी-हर्पीम ।'

में हरिगज इसपर विश्वास करनेके लिये तथ्यार न था श्रौर यदि मुफे कुछ सन्देह हुश्रा, तो इसी कारण कि वह पुरुप जो कुछ कह रहा था, बड़ी गम्मीरता श्रौर जारके साथ कह रहा था।

मैं — 'ग्राप इसे कैसे जानते हैं ?'

धनदास—'सुनिये, मैं आपको सुनाता हूँ। किसी तरह मेरे चचाने यह पता लगा लिया कि मितनी-हर्षी कहाँ है। वह उन मनुष्योंमेंसे थे, जिन्हें कष्ट-मय और आपद्मस्त यात्राओंमें आनन्द आता है। इस बातका कुछ भी ख्याल न करके, कि मैं किस दुस्तर और भयानक पथपर लात दे रहा हूँ, वह स्वयं उधरको चल पड़े। यह देखिये एक नकशा है।'

धनदासने यह कहते हुए एक मोमो कागज निकाला, श्रौर उसे फैलाकर

मेजपर रख दिया। कागज कई जगह उड़ गया था। वहाँ दूसरे कागजके टुकड़े साट-साटकर मरम्मत किये गये थे। नकशा रंगीन था, तथा महाजनी पक्की स्याही से खींचा गया था। नाम लोहेकी कलमसे यद्यपि बड़े सूद्म अद्यरों में लिखे गये थे, किन्तु वह सुपाठ्य थे। मैं अपनी कुसींसे उठकर उनके कन्धेपरसे मुक्कर उसे देखने लगा। धनदास अपने चचाकी यात्राके पथपर अपनी अँगुली चला रहे थे।

कितने ही वर्ष बीत गये, जब कि शिवनाथ जौहरी श्वेत नील नदीसे आगो बढ़कर सोबातकी उपत्यकामें प्रविष्ट हुए थे। तब वह आजक शहरसे आगो एक जंगली देशमें घूमते हुए एक जल-प्रपातपर पहुँचे। उस प्रपातके नीचे नीचकोंका एक गाँव था। नील-तटवर्त्ती हब्शी अनेक बातोंमें शिलक जातिके सदृश थे। वह चालीस फीट व्यासवाले गोल शंकाकार भोंपड़ोंमें रहते थे, जिनकी कि छत फूसकी और दीवारें मिट्टीसे लिपी हुई फूसकी टट्टियोंकी होती थीं।

उस गाँवके दिस्स श्रीर पश्चिम दिशाश्रोंमें महभूमि थी, श्रीर याद नकशामें परिमाणका भी ख्याल रक्खा गया है, तो वह सौ मीलसे श्रिधिक लम्बा होगा। इस महभूमिपर न श्रोसी\*का निशान था, श्रीर न किसी गाँव, शहर, भरना, या पहाड़ी हीका कहीं चिह्न दिया गया था। नकशेके इस कोरे स्थानपर यह वाक्य लिखा हुश्रा था 'वहाँ इस बालूकी भूमिपर सूर्य भट्ठेकी भाँति धधकता है।'

यह रेगिस्तान दिच्ण-पश्चिमकी श्रोर एक श्रिघित्यका (Tableland) तक फैला हुत्रा था, श्रीर मरुभूमिके श्रन्तपर पहाड़की सीघी दीवार खड़ी थी, जो उत्तर श्रीर दिच्या दिशाश्रोंमें जहाँ तक दृष्टि जाती थी, फैली हुई थी।

नोटबुकोंमेंसे एकमें लिखा हुआ था, कि अधित्यकाके ऊपर पहुँचनेके लिये सिर्फ एक स्थान है, जहाँपर कि थात श्रीर श्रनुबिस दोनों मिश्री देव-ताश्रोंकी प्रकांड मूर्त्तियाँ पहाइमें बनी हुई हैं। इन दोनों मूर्त्तियोंके बीचसे

<sup>\*</sup>मरुभूमिके बीचमें श्रासपासकी भूमिसे नीची हरी भूमि।

नीचेसे ऊपर तक सीदियाँ कटी हुई हैं। समय श्रीर वर्षा के प्रभावसे वह बहुत कुछ घिस गई हैं, तथापि दिनके प्रकाशमें इनपर चढ़ना कठिन नहीं है। शिवनाथकी दृष्टि इतनी बारीक थी, कि उन्होंने इन सीदियोंको गिनकर उनकी संख्या भी लिख दी है, श्रीर यह सब तीन सौ पैंसठ श्र्यांत् श्रीर वर्ष के दिनों के बराबर हैं। श्रीर दूसरे शब्दोंमें, यदि एक-एक सीदी एक फुट ऊँची मान ली जाय, तो उस दीवारकी ऊँचाई तीन सौ पैंसठ फीट थी।

सीद्रीके ऊपर पहुँचनेपर सामने हरी-भरी एक उर्वरा श्रिधित्यका है, जो चालीस मील लंबी दिव्याणकी श्रोर श्रमले पहाड़ों तक पहुँच गई है। पुराने समयमें सीद्रीके शिरसे श्रिधित्यकाके दूसरे छोरके पर्वत तक एक सड़क बनी हुई थी किन्तु श्रब उसपर श्रासपासके स्थानोंकी भाँति ही घास जमी हुई है। तथापि उसका पहचानना श्रासान है, क्योंकि उसके दोनों श्रोर थोड़ी-थोड़ी दूरपर उपविष्ट लेखकोंकी वैसी ही मूर्तियाँ रक्खी हैं, जैसी कि ग़िज़ाके संग्रहालयमें देखनेमें श्राती हैं।

यह मार्ग यात्रीको उस स्थानपर पहुँचा देता है, जहाँ दिल्ला पर्वतके नीचे मिनती-हर्षी नगर है। श्रीर जहाँ सूर्य देवताके मिन्दरके नीचेके तव-खानेमें, थेबिन राजकुमारकी मम्मी श्रीर उसका खाजाना रक्खा हुश्रा है, जैसा कि थेबिसके मन्दिर की शिलापर चित्रित किया गया है।

शिवनाथने मितनी-ह्षीं तगरमें एक जातिको वास करते देखा, जो कि आकार, रीति-रिवाज सभीमें नील-उपत्यकावासी प्राचीन मिश्रियोसे मिलती है। विशेषकर उनकी भाषा, उनकी पूजाका मन्दिर, उनके घर महल और सड़कें फरऊनकी प्रजास्रोंसे मिलती हैं। यदि नोटबुकका लिखना ठीक हैं, तो अवश्य शिवनाथका काम काविल-रश्क था। उन्होंने अपनी आँखों से उस प्राचीन सम्यताको देखा, मानो उसका शरीर उठाकर अनेक शदाब्दियाँ पीछे एक विस्मृत और विज्ञुप्त जगतमें रख दिया गया हो।

या तो वह पागल थे, श्रौर सारी चीजें उनकी मस्तिष्ककी विकृति से उत्पन्न हुई थीं, श्रन्यथा वह श्रत्यन्त सौभाग्यहान् पुरुष थे। तथापि उनकी डायरीसे पता लगा कि उन्हें इस विषयकी वैज्ञानिक महत्ता मालूम न थी। उन्हें न

मालूम था, कि इसे प्रकाशितकर वह सारे जगतमें कैसी चिरस्थायिनी प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। मरुभूमिके पार इस यात्रासे उनका मुख्य अभिप्राय था, धन प्राप्त करना, कबको लुटना।

यह उतना त्रासान काम न था, जैसा कि उन्होंने सोचा होगा। त्रौर यद्यपि इस विषयमें हमे कुछ भी लिखा न मिला, किन्तु लच्च एसे जान पहता ई, कि समाधिपर रात-दिन बड़ी सावधानीसे, सुदृढ़ पुजारियोंका पहरा रहता है।

ग्रीर यह एक कारण था, जिसने मुक्ते नोटबुकोंकी सत्यताकी त्रोर प्रेरित किया । इस विषय में स्वयं गोबरैला मूर्तिमें मैंने पढ़ा था—'सेराफिस की समाधिक रह्मक हमेशा बने रहेंगे, त्रोर जागरूक रहेंगे!'

शिवनाथ मितनी-हपींमे पहुँचकर श्रवसरकी प्रतीचाम रहे, उन्होंने एक बार ऐसा श्रवसर पाया भी किन्तु उसमें उन्हें सिर्फ गोवरैला मूर्त्ति मिल सकी, समाधिके श्रन्दर जानेका उन्हें श्रवसर न मिला। यह बात श्रनुमानसे मिलती हैं। श्रागे शिवनाथने श्रपनी जान लेकर भागने की बात लिखी थां। उनके पिछे दुश्मन पड़ गये, श्रीर वह उपविष्ट लेखकों मार्ग द्वारा भागे। यह पढ़ते वक्त मेरा ध्यान उस व्यक्तिकी भयक्कर हत्या श्रीर उसके टोटके की श्रोर चला गया। जान पड़ा जैसे मेरे हृदयपर लाखों मनका पत्थर पटक दिया गया।

'मागध' की पुरानी प्रतिने इस साद्य-शृङ्खलाकी एक जुप्त कड़ीको पूरा कर दिया । मैने उसे पढ़ते वक्त सब कुछ रहते हुए भी इस बातको मानने से इन्कार किया था, क्योंकि मेरी समभसे प्राचीन मिश्री भाषा और धर्मका नामलेवा अब पृथ्वीरर कोई है ही नहीं । किन्तु अब समभमे आने लगा कि सेराफिस के पुजारियोंने, गोबरैला मूर्त्तिवाली समाधिक बीजकके चारी हो जाने पर, शिव-नाथका पीछा किया, और वह पीछा करते हुए, उस वालुका-विध्ति अज्ञात मूमिसे, भागीरथीके तटपर पहुँच गये, और अन्तमे उन्होंने अपने प्राचीन विधिविधानके साथ, शिवनाथको उनके घरपर, दानापुरमें मार ही कर छोड़ा।

जितना ही में इस बातपर श्रिधिक विचारने लगा, उतना ही मैं श्रिधिक इसकी सत्यताको माननेके लिये बाध्य होने लगा। शिवनाथ को पता लग गया था, कि उनके शत्रु यहाँ भी पीछे पड़े हैं, इसिलये उन्होंने उसे व्याकुलताक साथ दानापुरसे नालन्दा आकर, म्यूजियम (सग्राहालय) में रामेश्वर के हाथमें गोबरैला-मूर्त्ति को फेंक दिया। मिश्रियोंने गोबरैले के लिय उनका सारा घर छान मारा, किन्तु उन्हें सफलता न हुई। तथापि इससे एक बात स्पष्ट हो रही थां, कि सेराफिसके पुजारी कितने विकट हैं, जो समुद्र-तट से हजारों कोस दूर, दुर्गम मस्भूमिस विध्त अपने नगरको छोड़कर इतनी दूर भारतम आये; और फिर दानापुर और शिवनाथके घरका पता लगाकर, उनके अकेला होनेकी प्रतीचाम कितने ही दिनोंतक बैठे रहे। गोबरैला-मूर्त्त सेराफिसकी कब्रकी कुज़ी थीं, यदि वह खो गई, तो समाधि सर्वदाके लिये बन्द हो गई समफों।

श्रपने जीवनभरमें यह पहिला समय था, जब कि मेरे नस-नस का रक्त उवलने लगा। मेंने दीवारमें, सामने टँगे हुए शीशेमें श्रपन चेहरे का देखा। मेरा मुंह लाल हो गया था, श्रॉखें चमकने लगी थां, श्रीर मुक्ते जान पड़ा, कि मेरे हाथ कांप रहे हैं।

धनदास उस समय मेरे चित्तसे विस्मृत हो गयं थं, यद्यपि वह मेरे सन्मुख बैठे हुए श्रपनी तोच्ला दृष्टि मेरे चेहरेपर डाल रहे थं। श्रव में गांवरैला-मूर्त्तिका बात भी भूल गया था। मेरे दिलमें सिर्फ एक बात थी—श्रम्नीकाके वद्धस्थलमे, थेबिस, साइस श्रीर मेम्फिस के समान एक नगर है, जिसे श्राधुनिक सभ्य जगत्ने श्रव तक न जान पाया। श्रपने ज्ञान श्रीर श्रध्ययनके सारे संस्कार बारी-बारीसे एक बार मेरे सामने श्राने लगे। उस समय मेरे मनमे मेरे सामने मितनी ह्पींकी एक मूर्त्ति खींचकर प्रदर्शित की। वह मूर्त्ति प्राचीन थेबिससे बहुत मिलती-जुलती थी, उसकी सकरी भीड़ लगी गलियाँ, बनारसकी कचौड़ी गलीका स्मरण दिलाती थीं, वहाँ व्यापारी सौदागर बैठे खरीदफरोख्त करते थे। वहाँ करवाँ, भारतके चन्दन, इलायची, मसाले, श्रोफिरके सोने, एलमके बहुमूल्य रत्न, ईरान के मद्य-कुतुप लिये हुए पहुँचते थे।

श्रवसर, श्रपने एकान्त श्रध्ययनागार, या महान् संग्रहालयकी नीरवतामें मुफ्ते सहनाईकी पीं-पीं, ढोलकी गड़गड़ाहट, हजारों पैरोंके एक साथ चलनेकी श्रावाज सुनाई देती। मैं देखता—नगरका द्वार खुज गया, श्रीर फरऊनकी सेना युद्ध करनेके लिये निकल पड़ी । प्रथम रथ, धनुप और ढालनेवाले रथी, लोगोंको नीचताकी दृष्टिसे देखते चल रहे हैं । उनके घोड़ोंकी खुरसे उटी हुई श्वेत धूली ब्राकाशमें मधकी माँति प्रसरित हो रही है । काफिर पदाति-सेना कसी हुई वंडी पहने ऐसी चालसे चल रही है, जो ब्राधी चलने सी और ब्राधी दौडने-सी मालुम होती है । उनके हाथमे धनुप-वागा, परसा, या गदा है ।

एक घोर नाद छीर फरऊनके शरीर-रक्षक दर्वाजासे बाहर निकले, इनमें अफ्रीकार्का वीर जातियोंसे जुनकर भरती किये वीर हैं। नीलप्रान्तवर्ती लोग इनके कन्धे ही तक पहुँचते हैं। इन स्थूल ख्रोप्ठधारी, दिख्यल, बिस्तृतवच्च, वृष-स्कन्ध वीरोके लिये, युद्ध खेल छौर लूट विजय सम्पत्ति है। इनकी दुधारी तलवार सूर्यके प्रकाशमें बिजलीकी भाँति चमकती है। इनकी लम्बी तंग विद्योंपर श्वेत ख्रीर कुष्ण रेखाये हैं। वह बाकायदा जो इा पंक्तियों में एक साथ कदम उठाते हुए चल रहे हैं। इनके नामसे ख्रसुरदेशके पर्वतोंसे लेकर इथ्यो- विकाकी मरुपूमि तकके लोग काँपने लगते हैं।

तय रथान्द महारथी निकलते हैं। इनके साथ उनका भरण्डावर्दार ग्रीर ग्रफसर-समृह है। ग्रन्तमें, चमकते हुए कवचमें नख-शिख ह्वा स्वयं फरऊन चलता है। हवासे उसका लम्बा चागा पीछेकी छोर उड़ रहा है। वह स्वयं श्रामे चीरश्वेत वायु-गति घोड़ों को चला रहा है। वह तलवार, भाला ग्रीर वगुपसे सुसजित है। वांडोंका सुन्दर मुख एक सुनहरी लगाम द्वारा इस प्रकार पीछेकी ग्रीर निचचा हुग्रा है, कि वह ग्रपने शुतरमुगके परोके मुकुटको छू सकता है। उनकी पीठपर जरीका जीनपोश पड़ा हुग्रा है। रथकी वगलमे एक पालतू सिंह ग्रपनी लाल जीभको मुँहसे बाहर लपलपाते हुए, कुत्तेकी माँति चल रहा है। चाहे वह रामेसस हैया सेती, वह हमेरा फरऊन, श्रासरिस देवताकी सन्तान ग्रीर चकवतीं है।

श्रव सेनाका श्रवशिष्ट भाग निकलता है । यह मरुभूमि के जङ्ग जी श्रादमी, राजमक्त बद्दू हैं, जो शताब्दियोंसे वचे चले श्राये हैं। फिर वेननमागी यवन श्रीर श्रन्तमें भालेवर्दार सवार हैं। यह सभी या तो किसी दुष्ट ग्वताको सर

अरने जा रहे हैं, या सुदूरवर्त्ती सिरियाकी मरुमूमिमें रामेससका प्रकाड पाषाणः स्तम्भ उठाने जा रहे हैं।

श्रपनी जवानीके समय हीसे में ऐसे मानसिक चित्रोंका चित्रित किया करता था। मैंने श्रपने एकान्त श्रीर श्रध्ययनमय जीवनके श्रनंक बड़े-बड़े घंटे, इन्हीं विचित्र विगत लोगोंके बीचमें बिताये हैं। मैंने होरसके मन्दिर में पूजा की है। मैंने युजारियों द्वारा जलाई गई मुगंधित धूपके धूएँसे मन्दिर का भरा देखा है। उसी समय नीलकी रानी इसिस (जो पहिले श्रस्ततें श्रीर इस्तर थी, भीर इसी पवित्र देवीकी यवन लोग पूजा करते थे) के स्तृतिगानसे मारा मन्दिर प्रतिध्वनित होने लगता।

राजान्नोंकी मृत्युपर दीर्घ केशधारी शोक प्रकाशकोंके विलापको मैंने सुना है। मैंने त्रुपने विचारद्वारा उस नावपर भी यात्रा की है, जो प्रवंत्र नदीको पार कराकर, त्रोसिरिसके राज्य, नित्य लोकमें पहुँचाती हैं। मेने वहाँ जाकर उस प्रवित्र खुवको भी देखा है, जिसकी छायामें मनुष्योका हृदय तौला जाता है; त्रोर फिर सत्यकी देवी उन्हें पापसे रहित उद्घोषित करती है।

यह थे, मेरे स्वप्नके मिन्न-भिन्न दृश्य ! मैंने श्रपना जीवन विगत लोगोंमें विताया है । मैंने उनके दुःख-सुख, उनकी श्राशा-निराशा, सबमें उनका साथ दिया है । मैंने उनके शिल्य-कौराल श्रीग कला-चातुर्थको जाना है । मैंने उनके विजयों श्रीर सफतताश्रोंका श्रानन्द लूटा है । मैंने दुष्काल विषूचिका धीर मृत्यके समयोंकी उनकी विपत्तियोंमें श्रीस बहाया है ।

श्रीर श्रव, जान पड़ता है किसी दैवी चमत्कारके द्वारा, यह मेरे श्रांग्लयार । है, कि मैं इन्हीं श्रांग्वोंसे उन्हें देख़ँ, इन्हीं कानोंसे उनके संगीत श्रींग स्तुति पाठको सुत्।

नीलका इतिहास मेरे सम्मुल मूर्तिमान् हो दिखाई दे रहा था। अकस्मात् भुक्ते स्थाल हो श्राया। धनदास मेरे सामने हैं। उन्होंने मेरे कन्धेपर हाथ रक्खा है।

मैंने पागलकी भाँ ति चिल्लाकर कहा—'मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मै तुम्हारे छाथ नीलके प्राचीन उद्गम स्थानपर चलनेके लिये तथ्यार हूँ।' यह मेरे जीवनका एक उतावला ऋविचारपूर्ण निश्चय या। समय ऋाया, जब कि मैंने ऋपनी इस मूर्खता ऋौर ऋन्धे जोशपर बहुत पश्चाचाप किया।

## -8-

# 'कमल'के कप्तान धीरेन्द्रनाथ, श्रीर बीजककी चोरी

धनदास श्रौर में, उस सारे दिन तक इसी वातमें लगे रहे। यही नहीं, बिल्क एक पत्त तक हम दोनों बरावर बहुत-सा समय एक साथ बिताते थे। मैंने शिवनाथके नोटोकां अच्छी तरह पढ़ा, श्रौर जितना ही में पढ़ता जाता था, मेरा यह विचार दृढ़ होता जाता था, कि मैं ससारमें एक श्रद्धितीय श्राविष्कार करने जा रहा हूँ। हमने नीलके अपरवाले देश श्रोर वहाँ के जंगली निवासियों के सम्बन्धके बहुतसे भौगोलिक ग्रंथ एकत्रित किये। हमने यात्रो पयोगी हथियार तथा श्रन्य सामान भी जमा किये।

वनदासने अपने मुकदमों और मुविक्कलोंका दूसरोंक साथ सम्बन्ध कराकर अपना पिंड छुड़ाया । मैंने अपना ऐसा प्रवन्ध कर लिया, जिसमें में एक
वर्षके लिये अपने कार्यसे मुक्त रहूँ । मैंने अपना सारा भार प्रोफेसर जोगीन्द्रके
ऊपर दे दिया, जिन्हें आप लोग शायद जानते होंगे । चूँिक अपनी यात्राके
हम दो ही साथी थे, अतः कामकी आसानींके लिये हमने अपने कर्त्तव्य बाँट
लिये । धनदासका यात्रा-विषयक अन्य सारी ही बातोंसे संबंध था । अर्थात्
सामग्रीका संग्रह, पथ-पदर्शक, नौकर, ढोनेवाले जानवर आदिका प्रवन्ध करना;
और प्रत्येक बात जिसका सम्बन्ध विज्ञानसे था, मेरे जिम्मे थी । औषधि-पेटिका
दिग्दर्शकयंत्र, धष्ठांश-यंत्र, सभी चीजोंको, मैंने यात्रोपयोगी समक्त ले लिया
या । प्राचीन-मिश्र-सम्बन्धी कोई बात, चित्रलिपिका अनुवाद, यह भी मेरे
जिम्मे था ।

यह स्मरण रखना चाहिये, कि यद्यपि हम दोनोंकी यात्रा एक थी, किन्तु दोनोंका ग्राभिप्राय भिन्न-भिन्न था। धनदास केवल खजानेपर हाथ मारना चाहते थे, इसके ग्रातिरिक्त उनके दिलमें ग्रीर कोई ख्याल न था। वह ऐसा

क्यों चाहते थे, यह में नहीं जानता। वह ऐसे भी अच्छे मालदार आदमी थे। और मेरे लिये यह यात्रा अपने आराध्यदेवकी तीर्थयात्रा अथवा वैज्ञानिक आविष्कार एवं अन्वेषणके ख्यालसे थी। मेरे दिलमें यह पक्का हो गया था, कि यदि में इसका ठीक पता लगानेमें समर्थ हुआ तो यह काम, प्रिन्सप् अशोक की ब्राह्मीलिपिके प्रकाश, और रोलिन्सनके दाराकी शरिलिपिक विकाससे कहीं बढ़कर होगा। सारे पुरातत्त्व-जगत्में यह काम अद्वितीय होगा।

मुक्ते वह दिन कभी न भूलेगा, जिस दिन मैंने नालन्दा छोड़ा। यद्याप हमें मालूम था, कि हमारा जहाज 'कमल' अभी चार दिन वाद वम्बईसे खुलेगा, किन्तु बम्बईमें कुछ और चीजोंका भी संग्रह करना था, अतः दो-तीन दिन वहाँ पहिले ही पहुँचना हमने अच्छा समका। नालन्दासे बिहार, विस्तयारपुर होते मैं बॉकीपुर आया, यहाँ धनदासजी भी स्टेशन ही पर मिले। हमने अपना सारा सामान पहिले ही जहाजके लिये रेलवे द्वारा बुक करा दिया था। इरादा यह था, कि मुगलसरायमें वम्बई नेल पकड़ा जाय। हम दूसरे दिन टीक चार बजे विक्टोरिया-टर्मिनसपर उतरे। वहाँ से मोटर करके सीधे सर्दार-हांटल-में पहुँचे। यह दो दिनका पहिले आना हमारे लियं बहुत अच्छा हुआ। हम और कामोंके साथ, अपने परिचित महाशय चेलाराम टड्डानी—एक सिन्धी महाजन-से भी मिले। इनकी काहिरामें कोटी हैं; और इन्हींके द्वारा पथ-प्रदर्शकां, कुलियां और समान ले चलनेवालोंका प्रवन्ध किया गया। चेलारामजीने वतलाया, कि हमारे गुमाश्ताका कल ही तार आया है। उन्होंने लिखा है—सब प्रबन्ध टीक है. नाव द्वारा यात्रा करनी होगी।

'कमल' के खुलनेके दिन, हम बोरीवन्दर पहुँचे, जहाजके खुलनेमं एक घंटेकी देरी थी। हमें स्वेज तक 'कमल'पर यात्रा करनी थी, ऋौर यहाँ से रेल द्वारा काहिरा। जहाज रास्तेमं सिर्फ ऋदनमें खड़ा होनेवाला था। हमें वहाँ पहुँचनेपर मालूम हुआ, कि सब सामान ठीकसे पहुँच गया है। धनदास तां ऋपने कमरेमें चले गये, किन्तु में थोड़ी देर तक डेकपर ही टहलता रहा।

में टहलता हुन्रा जहाजके माँगेकी त्र्योर गया। मैंने वहाँसे लहरें मारते हुए नीले त्र्यत्र-समुद्रको देखा। सामने कितनी ही दूर तक जाकर समुद्र स्रौर त्राकाशकी नीलिमा भिल गई थी। सचमुच दोनोंका श्रलग-श्रलग पहिचानना मुश्किल हो जाता, यदि समुद्रका तरंगित तल श्रपना परिचय न देता। जिस समय में उधरसे लीटा, तो मुफे पहिले-पहिल कतान धीरेन्द्रनाथ दिखाई पड़े। वह बहुत हट्टे-कट्टे मफोले कदके श्रादमी थे। उनका चेहरा बहुत भरा श्रीर गोल, रंग गेहूँवा श्रीर ठोडीपर वकरेको भाँति थोड़ी-सी छोटी-छोटी दाढ़ी थी। यद्यपि दिन सर्दीका था, तो भी उन्होंने गर्म कोट न पहना था, सिर्फ एक कमीज श्रीर हाफपैंट श्रीर सिर नङ्गा था।

उनके मुँहमें बीड़ी लगी हुई थी, जिससे धुत्राँ निकल रहा था, श्रीर जब वह मेरे पास त्राये, तो उसके मेरी नाकमें लगनेसे मेरी तिवयत बुरी हो गई। सामने त्राते ही उन्होंने कहा—

वनदेमातरम !

में-- 'बन्देमातरम्'।

वीरेन्द्र—'मिश्रको ?'

में—'हाँ, में ग्रीर मेरे दोस्त स्वेजको जा रहे हैं!'

धारेन्द्र—'त्राप, में समभता हूँ, प्रोफेसर विज्ञावत हैं ?'

मैं मनमें बहुत प्रसन्न हुन्रा, कि कप्तान महाशय मुफ्ते जानते हैं। मैं कितनी ही देरतक इसके वाद, डेक हीपर कप्तानसे वातचीत करता रहा। मैंने उस नमय उन्हें बहुत ही नम्न न्त्रीर कोमल प्रकृतिका साधारण न्त्रादमी समभा। उन्होंने कहा—न्त्राप 'कमल'पर बहुत न्त्रानन्दपूर्वक रहेंगे, न्त्रीर जो कोई मेरे योग्य सेवा हो. उसे सूचित करेंगे। उसके वाद उन्होंने न्नप्रनी एक किटनाई वयान की। न्नितम समयमें दो यात्रियोंने हस्तान्तर किया है। जिनकी जातिका पता लगाना मुश्कल है।

उन्होंने दोनों ग्रादिमयोंकी ग्रांर, जो कि डेकके दूमरे किनारेके कटहरेपर कुककर दूसरी ग्रांर देख रहे थे, इशारा करके कहा—'देखिये वह हैं।' मैंने उनमेंसे बूढ़ेके गालपर एक पूरा लम्बा-सा पुराने घावका चिह्न देखा।

कप्तान धीरेन्द्र—'मैंने पृथ्वी भरकी परिक्रमा की है, प्रोफेसर साहब, श्रीर संसारकी बहुत सी जातियोंको जानता हूँ: कोरियन, पटगोनियन, श्रंडमन द्वीप- वाले, बढ़े-बड़े रोमवाले एइन्—जिस जातिको बहुत कम लोग जानते हैं, किन्तु मैंने कभी भी इन पढ़ोंकेसे त्रादमी न देखे। यदि इनका चमड़ा पक्के रंगका त्रौर वाल सीधे लम्बे-लम्बे न होते, तो मैं इन्हें श्रवीसीनिया का नमसता।

में-- 'इनके दाँत अबीसीनिया वालोंकेसे दुधिया नहीं हैं ?'

धीरेन्द्र—'ग्रौर न शरीर ही।'

मेरे दिलमें कुछ सिहराहट सी माल्म होने लगी। उस समय मुक्ते शिव-नाथ जौहरीकी हत्या याद त्राने लगी।

में—'यदि चित्रलिपियोंके साथवाली त्राकृतियोंपर विश्वास किया जाय, तो इनका त्राकार-प्रकार, प्राचीन भिश्रनिवासियोंसे बहुत मिलता-जुलता है।'

कप्तानने एक बार अपनी छोटी दाढ़ीपर अपना हाथ रक्खा, और फिर इस विषयको वहीं छोड़ दिया। फिर वह वहाँ से तटसे जहाजपर अभी आये पोतवाहककी और चले गये।

थोड़ी देर बाद हमारा जहाज खुल गया। मैंने एक वार तट-भूमिकी त्रोर देखकर बन्देमातरम् किया त्रौर फिर वहाँ से त्रपने कमरेमें जा बैठा। मुफ्ते यात्राके पहिले तीन दिन न भूलेंगे। हवा बड़े जोरसे गुर्रा रही थी। तरंगोंपर जहाज बोतलके कागकी भाँति कभी इघर त्रौर कभी उघर उछल रहा था। पछुवाँ हवा चल रही थी। वह विल्कुल हमारे विरुद्ध थी। कितनी ही बार लहरें माँगेके ऊपर त्राती जान पड़ती थीं। 'कमल' एक मालका जहाज था, जिसपर हमी दो त्रादमी प्रथम दर्जें के यात्री थे। उनमें यात्रियोंके लिये चार कमरे थे। धनदासने 'कमल' द्वारा यात्रा करनी इमलिये पसन्द की, कि जिससे बहुतसे यात्रियोंकी पूछा-पेखीमें न पड़ें।

में नहीं समभता, उन तीनोंमें दिनोंमें जहाज कभी भी श्राठ मील घंटेसे श्रिष्ठिक चला होगा। फिर हवा मन्द हो गई। समुद्र श्रव शान्त दिखलाई पड़ने लगा। हमारे पीछे-पीछे, वहुतसे ममुद्री पत्ती उड़ रहे थे। कभी-कभी उनमेंसे कितने ही मस्तूलोंपर बैठ जाते थे। प्रतिदिन हमें मछिलियोंका भुएड श्रपने श्रास-पास दिखाई देता था।

पहिले तीनों दिन धनदासकी अवस्था बुरी थी। उन्हें कई वार के हुई।

शिरमें बड़े जोरस चक्कर स्राता था। वह प्रायः बरावर स्रपनी पलंगपर लेटे रहते थे। िकन्तु जिस समय हम स्रदन पहुँचे, धनदास विल्कुल स्रच्छे हो गये थे। हम दोनों चार घंटेके लिये स्रदन शहरकी सैरको गये। यद्यपि मुक्ते यह सैर पसन्द थी, िकन्तु धनदासको कोई भी चीज पसन्द न थी: जान पड़ता था, वह गला दबाये मेरे साथ जहाजसे स्राये थे।

जहाज ऋदनसे स्वाना हो गया । हम दोनों ऋौर कप्तान धीरेन्द्र प्राठ साय हालको डेकपर बैठ तरह-तरहकी बात करते रहते थे । उस समय हमारे पैरोंके नीचे इंजन सनसनाता रहता था ।

शिवनाथका नांटबुकें, पेपरस, नकरा। श्रीर गांवरैला-वीजक मेंने एक लोंडे के ट्रकुमे रत्वकर श्रपनी चारपाईके नीचे रखा था। ट्रक्किनी चार्मा, में बराक श्रपनी घड़ीके चेनमें लगाये रखता था। श्रीर सोनेके समय उसे तिकयांके नीचे रत्व लेता था। यह चाभी दोहरी थी, जिसमेंसे एक धनदासके पासरहर्ता थी। हमने यात्राका श्रमियाय कप्तान धीरेन्द्रके सामने कभी न प्रकट किया था।

जिस दिन हम स्वेज पहुँचनेवाले थे, उसी रानको वज्रपात हुन्ना। मैं रात को सबेर ही चारपाईपर चला गया था, कि जिसमें मुबह जलदी तैयार हो जाऊँ। हम सबेरे ६ बजे बन्दरपर पहुँचनेवाले थे. ज्यौर व्यहाँसे अब हमें 'कमल'से बिदा होकर रेल द्वारा सफर करना था।

प्रायः त्राधी रातका समय होगा, जय कि मैं यकायक जग पड़ा । मैं नहीं कर सकता ऐसा क्यों हुत्रा । मैं त्रपनी चारपाईपर बैठ गया, त्रीर मैंने काल लगाकर सुनना शुरू किया, किन्तु किसी प्रकारका शब्द वहाँ न था । सुमें जान पड़ा, कि डरनेकी कोई बात नहीं । उसी समय मैंने तिकयाके नीचे हाथ डाला । मैं एकदम फक-सा हो गया, जब कि मैंने देखा कि वहाँ घड़ी क्रीट चाभी दोनो नहीं हैं।

में तुरन्त न्यारपाईसे उतरकर खड़ा हो गया, श्रीर भट दियासलाई जला-कर मेंने चिराग रीशन किया। उन दिनों 'कमल' की श्रेणीके जहाजोंक बिजलीकी रोशनी न थी। हाथों श्रीर पैरोंके वल होकर तुरन्त मैंने चारपाईके नीचेसे टंकको बाहर खींचा, श्रीर वहाँ तालामें कुद्धी लगी हुई मिली ! जब मैंने उसे खोला, तो गोबरैला-बीजक वहाँ न था ।

#### <u>--y-</u>

## कप्तान धीरेन्द्र श्रीर महाशय चाङ्से घनिष्ठता

में उसी वक्त वहाँ से धनदासकी कोठरीमें गया, वह उस समय गाढ़ निद्रामें ये कमरेमें लालटेन जल रही थी, श्राँर मुक्ते याद है, कि उनके जागनेसे पूर्व थोड़ी देरतक में उनकी श्रोर निहारता रहा। में सोते वक्त उस पुरुपके असाधारण शरीर-संगठनको देखकर बड़ा श्राश्चर्यान्वित हुश्रा। उनके श्राकार-से महाप्राणता श्रौर बल प्रकट हो रहे थे, किन्तु बन्द श्राँखोंके कारण वह एक शवसे जान पड़ते थे। उनका रंग श्रजब बेढंगा-सा तथा खूबसुरत दिखाई देता था: श्रौर उनके लम्बे पतले हाथ पेटपर पड़े हुए थे।

तथापि जिस वक्त मैंने उन्हें जगाया श्रौर सारी घटना कह सुनाई. वह एक क्रोधपूर्ण जानवर-से हो उठे, श्रौर एक बार मेघकी भाँति गर्ज उठे। वह गर्ज श्रवश्य जहाजके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक सुनाई दी होगी। मैंने बहु-तेरा उन्हें शान्त रखना चाहा, श्रौर ठंडे दिलसे इसपर विचार करनेका कहा; किन्तु उन्होंने एक न सुनी, जब तक कि कपड़े पहिनकर वह डेकपर न निकल श्राय. वह वैसे ही रहे।

इस समय दो वजनेका समय था। सामनेकी छोरसे ठंडी हवा घीरे-घीरे छा रही थी, जो मेरे शरीरमें विशेषकर वाएकी भाँति लग रही थी, क्योंकि मैं पूरा कपड़ा पहिने हुए न था। आकाशमे सहस्रों तारे बड़ी सुन्दरतासे चमक रहे थे।

दो घंटे तक डेकपर इधरसे उधर टहलते हुए हम दोनों इस घटनापर बहस करते रहे। हमें यह पूरा निश्चय था, कि चोर श्रभी जहाज हीपर है, श्रीर मैंने यह भी उन्हें बतला दिया, कि मेरा सन्देह उन दो श्रादमियोंपर है. जो कि श्राकार-प्रकारमें प्राचीन मिश्रियोंसे मिलते थे। हमने निश्चय किया, कि सभी पोतारोहियोंकी तलाशी होनी चाहिये. किन्तु | इसका तब तक होना असम्भव था, जब तक कि कप्तानसे अपना सारा भेद न कह सुनाया जाय । मैं ऐसा करने के लिये उत्सुक था, क्योंकि धीरेन्द्र अपन तक मेरे पूर्ण विश्वासपात्र बन चुके थे । किन्तु धनदास किसी प्रकार भी अपने रहस्यको दूसरोपर प्रकट करना न चाहते थे; किन्तु क्या करें, यहाँ मजन्त्री थी, विना वैसा किये सारा किया कराया मिट्टी होने लगा था।

चार वजेके वक्त कप्तान श्रन्तिम पहरेका भार लेनेके लिये डेकपर श्राये श्रीर उन्हें वड़ा श्राष्ट्रचर्य हुश्रा, जब उन्होंने मुक्ते श्रीर जीहरीको उस वक्त वहाँ देखा। इसने हमें श्रपेतित श्रवसर भी दे दिया। हमने उन्हें बतलाया कि जहाजमें चोरी हो गई है। धीरेन्द्र जहाजका रास्ता देखनेके लिये पुलपर गये, श्रीर वहाँ से श्रपने केविन (बैटक) में श्राये। मुक्ते बड़ा बुरा लगा, जब कि फिर देखा, इतनी रातको भी उन्होंने वही वीड़ी पाकेटसे निकाली।

हमने अपनी सारी कथा आयोपान्त, बिना कमी-बेशीके कह मुनाई। धीरेन्द्र बड़े ध्यानसे उसे सुन रहे थे, और बीच-बीचमें धूएँकी फकसे मेरी पेशानीपर बल डालते, अथवा आश्चयसे भोंहोंको तानते, और कभी बकरदा-द्रीपर हाथ फेरते भी जा रहे थे।

सारी कथा समाप्त हो जानेपर उन्होंने कहा—'श्रपने जीवनमे बहुत-बहुत श्रद्भुत वस्तु मैंने देखी हैं, किन्तु यदि कथा सच है, तो इसने सबकी चोटी-पर लात दिया है। मैं यह नहीं कहता, कि यह श्रसम्भव है। मैंने स्वयं ऐसी-ऐसी विचित्र घटनाश्रो श्रौर वस्तुश्रोंको श्रपनी श्रांग्वोंसे देखा है, कि जिसे सुनकर वहुत श्रादमी श्रसम्भव कह सकते हैं। सव तरहसे मैं श्रापकी मददके लिये तैयार हूँ। चौथी घंटीके समय सारे श्रादमी एकत्रित कर दिये जायँगे, श्रौर फिर एक-एक श्रादमीकी तलाशी ली जायगी।'

त्रव हम स्वेजके पूर्वी किनारेपर थे, त्रीर दूरसे स्वेज शहरके मकान दिखलाई पड़ते थे। इसी समय धीरेन्द्रने पीतारीहियोंकी डेकपर खड़ा किया, प्रत्येक त्रादमीकी त्राच्छी तरह तलाशी ली गई, सबके बक्स, थैले त्रीर विस्तरे खोलकर उलटे-पलटे गये। जहाजके सभी भृत्यों, खलासी, मल्लाह, मेट,

बावचीं — से जिरह की गई, यहाँ धनदासकी वकीलीने बड़ा काम किया। किन्तु बीजकके विषयमें कोई सूचना न मिली। दोनों मिश्रियोंने पूछ्ने पर स्वीकार किया कि हम नीलके ऊपरी भागके रहनेवाले हैं, किन्तु वह बहुत थोड़ी हिन्दी जानते थे, इसलिये कोई ऋषिक सूचना उनसे न मिल सकी।

श्रव हम स्वेजके वन्द्रगाहपर पहुंच गये, श्रीर जहाजका लंगर गिरा दिया गया । किन्तु जब श्रमी हमारा जहाज खड़ा न हुश्रा था, तभी हम गता लगा, कि दोनों मिश्री गायब हैं । किसीने भी उन्हें जहाज ह्यांडते न देखा । हमलोग जेटीसे बहुत दूर न थे, इसलियं यदि वे तैरकर जाते ता श्रवश्य दिखाई देते । यह श्राधिक सम्भव हैं, कि वे उन नावांम चढ़कर निकल गये, जो हमारे श्रास-पास दौड़ रही थीं।

कप्तान घीरेन्द्रका सन्देह श्रव बहुत कुछ हट गया; श्रव तक वह हमारी मितनी हपींकी बातको बहुत सन्देहकी दृष्टिसे देखते थे। इस विषयमे श्रव वह भी हमारी ही भाँ ति उत्सुक थे। उन्होंने हमें क्या करना चाहिये, इसकी सलाह दो, श्रीर यह भी कहा, कि सुक्तसे जो कुछ हो सकता है, सहायता देनेके लिये तैयार हूँ। उन्होंने कभी यह नहीं कहा, कि हमें बीजक फिर मिल जायगा। श्रवेक बार उन्होंने कहा, कि मैं श्रापक साथ सेराफिसकी कवपर चल्ंगा।

स्राट वजे वह हमारे साथ तटपर त्राये, श्रीर हमलोग उनके साथ उनकी कम्पनीके एजेएटके स्राफ्तिमं गये। एजेएट एक वहुत मोटा श्रादमी था। उसकी स्राकृति इटालियनोंकी-सी थी। उसने खुलकर मुक्तसे श्रीर धनदाससे हाथ मिलाया। उसने कप्तान धीरेन्द्रसे वतलाया, कि स्रापकी कम्पनीके एक दूसरे जहाज 'श्रावस्थी' के कोई कप्तान बजराज यहाँपर हैं। कप्तान बजराज वड़ी भयानक मलेरियाकी बीमारीमें पड़ गये थे, इसलिय यहाँ किनारेपर उतर गये थे। कई मासकी चिकित्साके बाद वह स्रव श्रव्यक्ते हो गये हैं, श्रीर स्रपने कामपर जाना चाहते हैं, किन्तु मेरे पास कम्पनीकी कोई हिदायत इस विषयम नहीं स्राई है। धीरेन्द्र इसपर कुछ न बोले। उन्होंने सिर्फ शिर हिला दिया। जैसे ही हम लांग स्राफिससे बाहर हुए, धीरेन्द्र हम दानोंका हाथ पकड़ पासके एक मामुली कहवायानेकी स्रोर चल पड़े।

कप्तान—'हमं एकान्तमं इस विषयपर पूरी बातचीत करनी है, जिसमें तीसरेका कान न सुनने पाये। यहाँ बिल्कुल एकान्त है।' तब उन्होंने कुछ कहवा लानेके लिये फर्माइश की। मेजपर एक हाथका आश्रय लेते हुए उन्होंने धीमें स्वरमें कहना शुरू किया।

'प्रोफेसर महाशय, में तनमनसे इस काममें योग देनेके लिये तैयार हूँ। आपको जानना चाहिये, कि यद्यपि मेरा काम समुद्रसे ही संबंध रखता है तो भी यह न समर्फे कि मैंने स्थलकी यात्रा कम की है। मैंने तिब्बत, मंगोलिया और अफ़्रीकाके भीतर भी बहुत दूर तक यात्रा की है। मुफे जितना समुद्री यात्रामें आनन्द आता है, स्थल-यात्रामें उससे कम नहीं आता; और खासकर यात्राकी आपित्तयाँ ही मेरे लिये अधिक चित्ताकर्षक होती हैं। मैं निराशावादी नहीं हूँ, तथापि यह अवश्य कहूँगा, कि आप इस समय बड़ी कठिन अबस्थामें पढ़े हैं। आपके हाथमें पुरातत्त्वकी एक दुर्लभ वस्तु है या थी, और आप खूब वाकिफ हैं, कि उसीके लिये महाशय शिवनाथ जीहरीके प्राण गये। मालूम होता है, किसी प्रकार आपका रहस्य खुल गया। मेरे जहाजपर भी आप लोगोंका पीछा किया गया, और गोवरेला-बीजक चोरी चला गया। आपके सन्मुख हजारों कोसकी यात्रा है। अँगुल-अँगुलपर आपका पीछा किया जायगा, और बहुत-कुछ सम्भव है, रास्तेमें आपके प्राण लेनेका उद्योग किया जाये।

मुक्ते श्रव यह सारी वार्ते साफ नजर श्राने लगीं। यद्यपि रात बारह बजे हींसे मुक्ते सोचने का बहुत कम श्रवसर मिला था, तथापि में श्रपने इस मूर्व्यता-पूर्ण प्रस्थानपर बहुत पछताया था। मैं श्रपनी किस्मत ठोंक रहा था—नालन्दा-विद्यालय श्रीर संग्रहालयका प्रोफेसर श्रीर क्युरेटर होकर, श्राज यह तकदीर ही है, जिसने धक्का देकर इस रही कहवाखानेमें पहुँचाया है, श्रीर श्रागे क्या-क्या देखना है सो श्रलग! में धनदासपर हरगिज मरोसा नहीं कर सकता था। उन्हें खजानेका लोभ चाहे मरनेपर भी तय्यार कर दे, किन्तु संकटके समय कुछ सोचना या श्रवत्से काम लेना उनसे कोसों दूर था। ऐसे समय कप्तान धीरेन्द्रकी सलाह में खुशीसे सुननेके लिये तय्यार था।

धीरेन्द्र--'इस काममें मुक्ते बड़ी दिलचस्पी है। मैं भी इसे देखना चाइता

हूँ । त्र्यापकी त्र्याज्ञा यदि हो, तो मैं भी साथ चलनेके लिये तैयार हूँ । मेरे दिल-मे त्र्याता है, मैं त्र्यापकी कुछ सहायता कर सकुँगा ।'

मुफे बड़ा श्रचरज हुश्रा, जब कि धनदासकी राय मैंने इसके विरुद्ध पाई। हाय रे स्वार्थान्थता! हाय रे मूर्खता! उन्होंने बताया कि कप्तानने खतरेको बढ़ा-चढ़ाकर कहा है। कोई कारण नहीं, क्यों एक श्रीर तीसरे श्रादमीको श्रपना साथी बनाया जाय।

तां भी यह एक ऐसा समय था जब कि मैंने ग्रापने दिलमें ठान लिया. श्रीर उसपर हड़तासे जम गया। मैंने कप्तान धीरेन्द्रको साथ चलनेके लिये जोर दिया, श्रीर यह भी कहा कि उनका सब खर्च मैं ग्रापने पाससे हुँगा। मैं बिल्क यहाँ तक बढ़ गया, कि यदि धीरेन्द्र नहीं चलते हैं, तो यह लो, मैं श्रब भारत लौटता हूँ।

अन्तमें धनदासको मेरी वात माननी पड़ी। यद्यपि बहुत कुछ हीलाहु जत, आगा-पीछा करनेके बाद। उसी कहवास्तानेमें बैठे-बैठे हमलोग सारे मार्गके संकटोंमें एक दूसरेका साथ देनेके लिये प्रतिज्ञावद्व हुए। अब यह देखना है, कि धनदासने कहाँ तक अपनी प्रतिज्ञा पूरी की।

र्शारेन्द्र एजेएटके पास गये। वहाँ से उन्होंने स्रपनी कम्पनीके पास तार दिया, िक कुछ स्रत्यावश्यक कामसे में कुछ दिनोंका विश्राम यहीं से लेना चाहता हूँ। कप्तान बजराज यहाँ मौजूद हैं, स्रापकी स्राज्ञा हो, तो 'कमल'को उनके हाथमें सोंप दूँ। इसके बाद हमलोग पुलिसके दफ्तरमें गये। वहाँ एक मिश्री पुलिस सुप्रिएटेएडेएटसे हमने मुलाकात की, स्रौर इस वातके समभानेका खुब प्रयत्न किया, िक गोबरैला बहुमूल्य पदार्थ था।

रातको हम तीनों ब्रादिमयोंने नगरकी प्रधान सड़कपर स्वेज-होटल में भाजन किया। हमलोग इस ब्रावस्थामें जल्दी काहिरा जाना नहीं पसन्द करते थे। हमारी कोशिश थी, बीजकको फिर किसी तरह पानेकी: किन्तु हम तीनोंमें-से कोई भी इसके लिये कोई उपाय न बता सकता था।

भोजनके कमरेमे मैंने धीरेन्द्रके हाथमें एक श्रॅंग्रेजीका पत्र देखा । उसमें एक श्रॅंग्रेज लड़केकी चोरी श्रोर उसके खोज निकालनेका विवरण था। उस

लड़केकां किसी चीनीने चुराया था, उसके माता-पिता, सब तरहसे जब खोजने-में हार गये, तो उन्हें प्रसिद्ध चीनी जासूस महाशय चाङ्का पता लगा। उन्होंने उन्हें यह काम सोंपा, ग्रौर बड़ी-बड़ी कठिनाइयोंसे स्रसाधारण चतु-रसा-पूर्वक उन्होंने उसे खोज निकाला।

कतान धीरेन्द्रने कहा—'यह है, हमारे कामका ख्रादमी, यदि ख्राज वह किसी प्रकार मिल जाता, ख्रौर हम उसे ख्रपने कामपर लगा सकते, यद्यपि उसकी फीस बहुत भारी है। मैंने कभी भी इस व्यक्तिको नहीं देखा; किन्तु इसके विषयमें बहुत-कुछ पढ़ा है। मैंने सुना है, ख्राज तक एक काममें भी यह ख्रसफल नहीं हुद्या।'

श्रव, संयोग देखिये, सचमुच बाज वक्त वह इस तरह श्रा पड़ता है, िक उसका श्रथ विचित्र मालूम होने लगता है। उसी शामको जब मैं धनदासके श्रानेकी वाट जंह रहा था, मैंने ऐसे हो, श्रानेवालोकी किताब देखनी शुरू-की। मुक्ते ख्व स्मरण है कि तीन विचित्र हस्ताच्चरोंको देखकर मेरा चित्त उधर श्राकुष्ट हुश्रा।

राजा मोहनलाल—मोटे, पुष्ट श्रीर तिर्छे श्रद्धरोंमं ! वेगम-हवीव—स्पष्ट किन्तु वाई श्रोर भुके हुए श्रद्धरोंमें । ता चाङ्—वगुलेकी टाँगकी भाँति बड़े विचित्र श्रद्धरोंमे ।

कैसा विचित्र संयोग ! एक त्रोर बीजककी ग्रद्भुत रीतिसे चोरी त्रीर इमारी किंकर्चव्यविमूदता, दूसरी त्रोर धीरेन्द्रका त्रखवारमं महाशय चाङ्का वर्णन पढ़ना, त्रीर इसके बाद ही महाशय चाङ्का उसी दिन उसी जगह उपियत होना। जिस समाचार-पत्रको धीरेन्द्र पढ़ रहे थे, वह एक पुरानी प्रति थी। महाशय चाङ् प्रसिद्ध पुरुप थे। जब उन्होंने होटलमं एक कमरा किराये- गर लिया, तो क्लर्कने उनके नामका ख्याल कर लिया त्रीर उसी वक्त उसने पुरानी फाइलोंमें से उस पचेको निकाला, जिसमें म०चाङ् का वह वर्णन था। उसने पढ़कर पत्रको चपरासी के हाथमें दिया, त्रीर वह उसे भोजन-प्रबन्धकके गस ले गया। उसने भूलसे उसे बैठकखानेकी मेज ही पर रख दिया। सभा संयोगोंमें इसी प्रकारके कई एक पूर्वापर सम्बन्ध त्राते हैं, किन्तु तो भी कितने

ही कमजोर दिमाग उनमेंसे कितनेको दैवी सिद्ध करनेसे बाज नहीं आते । श्रीर यही बात गोबरैला-बीजकके विषयमें कही जा सकती है।

मैंने तुरन्त जाकर धीरेन्द्रसे कहा, महाशय चाङ् इसी होटलमें टहरे हुए हैं। धनदास हम दोनोंकी ऋषेचा और भी ऋषिक बीजकके पानेके लिये उत्सुक थे। उसी वक्त वहीं यह तै पाया कि हमें महाशय चाङ्से मदद लेनी चाहिये।

हमारा मंजिन श्रमी ही समाप्त हुन्ना था, कि महान् जास्स स्वयं उसी कमरेमें त्रा उपस्थित हुन्ना। हम तीनोंमेंसे किसीने भी महाशय चाङ्को पहिले न देखा था, तथापि हमें पिंचाननेमें कोई दिक्कत न मालूम हुई। श्रंमेंजी कोट-पतलून डाटे रहनेपर भी उनका चीनी चेहरा त्रीर लम्बी चोटी मूलनेवाली चीजें न थीं। वह यूरोपमें श्रपना कोई काम करके श्रव चीनको लौट रहें थे। मुक्ते वह उतने मोटे न मालूम हुए, जितना कि मैंने सुना था। उनकी चिपटी गोल नाकपर सुनहरी कमानीका चश्मा था। श्रपने दोनों हाथों को मिलाये हुए वह कमरेमें टहल रहें थे। मैंने देखा कि उनकी एक क्रेंगुली में एक वड़ी हीरेकी त्राँगुठी है।

अनदासके कथनानुसार, कप्तान धीरेन्द्र जासूसके पास गये श्रौर सुक्रकर उन्होंने ऐसी सलामी दागी, कि जिसे देखकर दूसरे ममय हँसे विना जी न मानता।

कप्तानने कहा—'मैं समभता हूँ, महाशय चाङ्! श्रापका ही नाम है!' महाशय चाङ्—'हाँ महाशय, किन्तु मुभे सौभाय—' कप्तान—'मुभे लोग कप्तान धीरेन्द्रनाथ कहते हैंं ' चाङ्—'भगवान् गौतमकी जन्मभूमिके ! मेरा श्रहोभाग्य है।' यह दो विचित्र साहसी श्रौर चतुर पुरुषोंकी मुलाकात थी।

## महाशय चाङ्से निवेदन

भनदासकी इच्छा थी, कि महाशय चाङ्से उतनी ही बाते कही जार जितनीको वह स्वयं त्रावश्यक समभ रहे थे— त्र्यर्गत् गोवरैला-बीजक मेरे कमरेसे जहाजपर चुराया गया; त्रौर बहुत-कुछ निश्चय है, दो मिश्रियों द्वारा जो थोड़ी ही देर बाद जहाज छोड़कर भाग गये। किन्तु हमें मालूम हुन्ना, कि जासूससे कोई बात छिपा रखना त्र्रसंभव था। उन्होंने इस प्रकारकी जिरह की, त्रौर वह इतना बारीक-बारीक विवरण जानना चाहते थे, कि त्र्रन्तमें हम इसी परिणामपर पहुँचे, कि सब कथाका त्रावोपान्त कह देना ही त्र्रच्छा होगा।

हमने अन्तर-अन्तरशिवनाथकी हत्यासे 'कमल' के स्वेज पहुँचने तककी सारी ही बातें उनसे कह सुनाई । अब भी जब में अपने महाप्रस्थानके उन श्रारम्भिक दिनोंका ख्याल करता हूँ, तो सुक्ते बड़ी प्रसन्तता होती है, कि हमने म० चाड़-से सम्पूर्ण सत्यको कहकर बहुत अच्छा किया । यदि हमने वैसा न किया होता, तो हममेंसे एक भी जीवित न लीट सकता था ।

मैंने पहिले ही कहा है, कि मैंने श्रापने श्रापको एक भारी स्वतरेम पाया । श्रीर म० चाङ्के चेहरेसे भी मुक्ते यही मालूम हुशा। वह स्थितिकी भीपणताको जानकर वड़ी गम्भीरता धारण किये हुए थे। जिस समय हम उनसे वात कर रहे थे, उस समय चाङ् भोजन भी करते जा रहे थे; किन्तु जैसे ही उन्होंने भोजन समाप्त कर पाया वह उठ खड़े हुए, श्रीर कहा—'यहाँ एक मिनट भी देरी करना श्रच्छा नहीं है' उन्होंने हमें होटलमें रहकर प्रतीचा करनेके लिए कहा, श्रीर स्वयं कुछ पूछ-ताँछ करनेके लिये निकल पड़े।

वह एक तिनकेका टोप पिहने हुए थे। उसके भीतर अपन चोटी डाल दी गई थी। वह वहाँ से निकल पड़े ? डेढ़ घन्टेके बाद वह लौटकर आये तो उन्होंने हम लोगोंको सिगरेट पीनेके कमरेके एक कोनेमें बुलाया। वहाँ एक छोटी

भेजको सारों स्रोर हम इस प्रकार वैठ गये, कि हमारे शिर प्रावः एक दूसरेको स्कृतेसे थे ।

चाङ्—'ग्रापको ग्राशा न रखना चाहिये, कि मुक्ते ग्रमी तक कोई सुराग मिला है। यह ग्रमी दूरकी बात है। ग्रमी में वन्दरपर गया था, ग्रीर मैंने कुछ पूजा-पेली को। मुक्ते मालूम हुग्रा कि प्रायः सात सप्ताहसे एक ग्रस्य थो (नाव) वरावर वीच-वीचमें स्वेज वन्दरसे ग्राती रहती है। ग्रीर कहा जाता है, कि वह रोसेत्तासे ग्रातो है, जिसे शायद ग्राप लोग जानते हैं, वह नीलके मुहानेपर है। इतनी दूरसे नावका ग्राना ही शंकास्पद है। नावपरके ग्रादमी मी ग्रस्व नहीं हैं, यह दूसरी शककी वात है, ग्रीर जां कुछ उनके रंग-रूपका वता लगा है, उससे जान पड़ता है, कि वह उन्हीं माग हुए दोनों मिश्रियोंके सजातीय हैं।

'मान लो, यह भितनी-हपीं नगर सचमुच विद्यमान है, छोर जो कुछ आपने मुफसे कहा है, वह विल्कुल सत्य है। वहाँ के लोग वह खुशहाल छौर धनाट्य हैं; छौर वह गांवरैला-बीजकके पानेके लिये चाहे जितना भी खर्च हो, करनेसे बाज न छायेंगे, तो मुफ्ते छानुमान होता है, कि थो का सम्बन्ध दांनों भगोड़ोंसे है। जब छाप विचार करेंगे तो छापको भी यही युक्ति-युक्त जान पड़ेगी। वह छादमी किसी प्रकार भी जहाजसे निकलकर किनारेपर पहुँच गये। सबसे बढ़कर मुक्ते छाशचर्य होता है, उनके कमालके संगठनपर। कैसी सफाई छोर चतुरतासे इन्होंने छपना सारा प्रवन्य कर रक्खा है। यह मुफ्ते चीनकी एक गुप्त-समितिका स्मरण दिलाता है, जिससे मुफ्ते बहुत कुछ भुगनतना पड़ता है।'

धनदास-- 'ग्रीर, क्या धी इस वक्त बन्दरमें है ?'

चाङ्—'वह बन्दरके वाहर चक्कर लगा रही है, श्रौर यहीं हमें सबसे वड़ा खतरा है। भगोड़े, जान पड़ता है, उसपर ही किसी प्रकार स्वेज नहर बार करना चाहते है, क्योंकि रेलके रास्तेमें उन्हें पकड़े जानेका श्रिकि भय है।'

नेरा मय उस समय हट नया था। मेरी दिलचस्थी श्रीर बढ़ गई थी।

मैंने ख्याल किया, कि कप्तान धीरेन्द्र श्रीर चाङ् जैसे पुरुषोंके श्रागे मेरा भीड होना बेवकुफीका काम होगा।

मैंने पूछा- 'श्राप, श्रव क्या करनेका इरादा रखते हैं ?'

चाङ्—'मैं एकदम कुछ करना चाहता हूँ। सारे स्वेज बन्दर श्रीर स्वेज नहरकी पड़ताल श्रसम्भव है। मेरा ख्याल है, कि दोनों मिश्री श्रव भी स्वेज शहरमें ही हैं। मुक्ते तब तक ही उनके पानेका पूरा मौका है, जब तक कि वह शहरको नहीं छोड़ते। मेरे दिलमें एक विचार श्राया है श्रीर मैं उसकी परीचा करने जा रहा हूँ।'

धनदास-'स्वेज कोई छोटी जगह नहीं है।'

चाङ्—'इसका एक छोटा मुहल्ला है, जिसकी तलाशमें मैं जा रहा हूँ। सारे शहरमें तीन या चार प्रधान-प्रधान सड़कों हैं, श्रीर उनके बाहर सारी ही चीजें तंग, श्रेंधेरी श्रीर गन्दी हैं। प्रधान सड़कोंपर श्राप बड़ी-बड़ी दुकानें, बंकों श्रीर सीदागरोंके श्राफिस देखेंगे। छोटी गलियों श्रीर मुहल्लोंमें यहाँके साधारण लोग रहते हैं। यहाँके लोग श्रिधिकतर श्ररब हैं। किन्तु बड़ी-बड़ी सड़कोंपर श्रिधिकांश कोठियाँ विदेशी सीदागरों हीकी हैं। कोई भगोड़ा कभी इन बड़ी सड़कोंपर छिपनेका प्रयत्न न करेगा, क्योंकि वहाँ दिनके प्रकाशमें, सहस्रों भिन्न रंग-रूपके श्रादिमयोंमें पहिचाने जानेका डर है। श्रीर गाँव दूर श्रीर बहुत कम हैं, वहाँ भी वह श्रपनेको छिपाना मुश्किल ही समक्तेगा, क्योंकि छोटे-छोटे गाँवोंमें एक भी श्राजनबी श्रादमीके हज़म करनेकी शक्ति नहीं होती।

में - 'तो फिर वह वहाँ छिपे होंगे !'

चाङ्—'स्वेज बन्दरकी इस स्रोर एक मुहल्ला है, जो स्रपनी तरहका स्रफ्रीका हीमें नहीं, बल्कि सारे भूमंडलमें स्रिद्धतीय है। संसारका कोई भी शहर न होगा, जो इतना नीचे बसा हो। यहाँ जो स्रादमी रहते हैं, सभी बड़े दिख्द स्रीर हत्यारों तथा बदमाशोंकी श्रेणीके हैं। यह बस्ती समुद्रतल निम्न भूमिमें है।

'सभी तरह, यह स्थान पातालका-सा है। स्त्राप चार ही सीढ़ी नीचे उत-रिये स्त्रीर स्त्रापको गलियोंमें दिन स्त्रीर रात गैस जलती मिलेगी। गर्मीके दिनों में यहाँ की गर्मीका कुछ पूछो मत। सड़क श्रीर घर सभी तहखाने की भाँति काटकर बनाये गये हैं। उस स्थानपर सभी जातिके मनुष्य तुम्हें मिलेंगे। सारे एशिया, श्राफ्रीका श्रीर यूरोपका कूड़ा-कर्कट तुम्हें वहाँ जमा मिलेगा। कोई सैनिक, नाविक या भद्रपुरुष वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता। वहाँ के निवासी, जो तीनों ही महाद्वीपों के लोग हैं, सिर्फ श्राप्राध करने ही के लिये ऊपर श्राप्ते हैं। श्राप निश्चय समर्भे, श्रापके चोर छिपे वहाँ हैं। श्रीर वहीं मैं उन्हें बम्माने जा रहा हूँ।

में -- 'कब ?'

महाराय चाङ्ने भ्रपनी घड़ी निकाली श्रौर उसकी श्रोर देखकर कहा— 'श्राध घंटे में।'

इसके बाद वह खड़े हो गये, श्रीर वहाँ से श्रपनी कोठरीमें गये। यद्यपि श्रव सोनेका समय श्रा रहा था किंतु हममेंसे कोई भी उठकर बिस्तरेपर जाना न चाहता था। हमलोग वहाँसे उठकर होटलकी छतपर गये। वहाँ कुर्सियों श्रीर फूलोंके गमले रक्से हुए थे। यहाँ हम बैठे बातचीत करने लगे। हमारे सामनेकी श्रोर बन्दरका बित्तयाँ चमक रही थीं, श्रीर ऊपर चमकते तारे जगम्मगा रहे थे। यह बड़ी सुन्दर रात्रि थी। चन्द्रदेव पूर्णकलासे श्याम नभस्थल में उगे हुए थे श्रीर होटलकी पासवाली गिलयोंसे गाने-बजानेकी श्रावाज हमारे कानोंमें श्रा रही थी।

में एक बूढ़ा श्रादमी हूँ, लेकिन संसारको प्रेम करता हूँ; श्रौर जितना ही में इसे श्रिवक देखता हूँ, उतना ही विचारने में यह मुक्ते श्रद्भुत, सुन्दर, मनोहर जान पड़ता है। कभी-कभी ऐसा समय श्राता है, जैसी कि यह रात, जब कि मुक्ते श्रफ्तोस होता है—मैंने व्यर्थ ही घरमें बैठ रात-रात भर तेलके चिरागोंके सामने जीर्ण-शीर्ण, सड़ी-गली पुस्तकोंके उलटने में, इतने वर्ष वर्बाद कर दिये। संसारमें विस्तृत, खुले स्थान हैं, जहाँ रेगिस्तानोंकी गर्म हवा श्राती है, या जहाँ पर्वतोंके सानुश्रों (चरणों) को हरी-हरी घासें रंग देती हैं, श्रौर यही स्थान है, जहाँ पर रहने के लिए मनुष्य बनाया गया है।

मुमे स्मरण है, मैं इस विषयपर, स्वेज-होटलकी छतपर धनदास श्रीर

यमेंन्द्रसे बात कर रहा था। श्रकस्मात् हमारे सन्मुख, दिद्रता, दुर्दशा, भूख श्रोर पीड़ासे पूरी तौरपर सताई हुई एक मानव-मूर्ति दिखाई पड़ी। श्रपने सामने चाँदनीमें खड़े हुए उस श्रादमीको हम भली भाँति देख रहे थे। वह संकर श्ररब जातिका जान पड़ता था, यद्यपि उसका पिहनावा श्राधुनिक मिश्रियोंकान्या था। उसके कपड़े श्रीर सभी चीजें इतनी गन्दी थीं, कि जब वह हमारे पास श्राया, तो हम वहाँसे हट गये। उसके लम्बे-काले उलमे हुए बाल गर्द श्रीर धूलिसे लिपटे हुए मुखपर श्रीर श्रगल-बगलमें लटक रहे थे। उसकी भवें काली श्रीर घनी थीं। उसके एक पैरमें एक बूट था, श्रीर दूसरेमें चमड़ेकी चट्टी—श्ररबोंकी-सी। उसका नीला पायजामा घुटनोंसे थोड़ा-सा नीचे जाकर चिथड़े-चिथड़े हो गया था। वह बीच-बीचमें भयानक खॉसीसे व्याकुल हो जाता था, जिसे देखते ही तिवयत करुणासे भर जाती थी।

धनदास उन त्रादिमयोंमेंसे थे, जिन्हें ऐसी त्रवस्थाके त्रादिमयोंक साथ मी रूखा होकर बोलनेमें जरा भी हिचिकचाहट नहीं त्राती, वह उस त्रभागे, दुःखोंके मारे मनुष्यपर वैसे ही भपट पड़े, जैसे एक कुत्ता दूसरेपर।

उन्होंने बड़े कड़े स्वरमें डपटकर कहा—'कौन हो तुम ? हट जास्रो ! परे हो यहाँ से !'

वह स्वर, जिसने उत्तर दिया, महाशय चाङ्का था।

'जब तक मैं न लौटूँ, तब तक स्राप लोग होटल हीमें रहियेगा। यदि इच्छा हो तो, बिस्तरेपर जाइये; लेकिन चाहे कुछ भी हो जाय, घरको न ऋोडियेगा। स्राशा है, मैं एक घंटासे कुछ स्रधिकम लौट स्राऊँगा।'

#### -0-

# चाङ्की पहिली बाजी

पीछे, स्वयं महाशय चाङ्के मुखसे मुक्ते सारी कथा मालूम हुई, कि उस भयंकर श्रीर जादूवाली रातमें चाङ्पर कैसी बीती। यह सारा ही वर्णन, मैंने जहाँ तक हो सका है, उनके शब्दों हीमें लिखनेका प्रयत्न किया है। मुक्ते यह

विश्वास है कि चाङ् ऐसा पुरुप स्वभावतः ऋत्यन्त कठिन श्रीर भयानक ऋपने कामोंका बढ़ा-चढ़ाकर न कहेगा।

वह बन्दरके पास गये श्रीर वहाँ से उस पातालपुरीमें उतरे । यह मध्य-रात्रिका समय था, किन्तु वहाँ के निवासी श्रव भी जगे हुए थे । वहाँ जमीनमें कटी हुई तीन या चार सड़कें थीं । उनपर गैसकी धीमी वित्तयाँ जल रही थीं । चाङ् चीनके सभी शहरोंको जानते हैं, किन्तु उन्होंने बताया, कान्टनका निकृ-ष्टतम श्रीर निषद्धतम भाग भी इतना गन्दा न होगा ।

कूड़-कर्कट श्रौर सड़ी-गली गन्दी चीजोसे सड़कें भरी हुई थीं। इस रातकों भी लड़के धुँघली रोशनीमें खेल रहे थे; उनके मुख उन शृद्ध स्त्री-पुरुषोंकां भाँति थे जिन्होंने वड़ा कष्ट सहा है श्रौर कभी सूथे-प्रकाशको नहीं देखा। वहाँ कितने ही बदहोश शराबी पड़े थे। 'श्रम्बीत'को पी-पीकर भी कितने लुढ़क रहे थे।

चाङ् सीदियोंको उतरकर एक बार स्वाँस लेनेकं लिये खड़े हां गये। उन्होंने उस हृदयविदारक वायुमंडलसे कुछ श्रभ्यस्त हो लेना चाहा। फिर वह वहाँ से श्रागे मुख्य गलोमें चले। उन्होंने श्रपना शिर भुका लिया था, श्रौर चलते समय श्रासपासके श्रादमियोंपर भली प्रकार निगाह डालते जाते थे। उनकी जेबमें बारह गोलीका भरा हुशा पिस्तौल था।

उन्होंने एक दवांजेपर एक बूढ़े अरवकां बेठे देखा। उसके दाँत सभी गिर गये थे और बाल बिल्कुल सनकी तरह सफेद थे। महाशय चाङ् जिनकी युक्तियाका ठिकाना न था—न अरवी हा जानत थे और न कुब्ती ही। उन्होंने चाहा कि, अपनेको तुर्क बनकरके दिखावें। और यह अधिक आसान था, क्योंकि यारकन्द (चीनी तुर्किस्तान) के इलाकम कितने ही दिनों तक वह मंडारनकी हैसियतसे रहे थे, और इसालिये तुर्की खूब जानते थे। उन्होंने तुर्कीम बात करना आरम्म किया, जिसपर अरवनं । शर हिलाकर अपनी अनिम्हता प्रकट की।

महाशय चाङ्ने फिर श्रंभेजी बोलनेकी कीशिश की, श्रौर श्रय पता लगा, कि इस यह कुछ जानता है। उन्होंने त्निसकी बात छेड़ी, जहाँ, चाङ् श्रपने-

को रहा हुन्रा जतला रहे थे। अरव वाईज़र्तासे न्राया था। बहुत वर्षों पहिले, जब कि वह जवान था, डाका न्रीर चोरी किया करता था। अतलस पर्वतकी चारागाहोंसे कितनी ही बार ढोरोंकी चोरी उसने की थी। किन्तु त्रब वह बूढ़ा था, निर्वल था, बहुत दरिद्र था, इमिलिये ग्राह्माह मला है।

महाशय चाङ्ने ग्रादमी बड़े मतलबका चुना। वह जानते थे, बूढ़े श्रादमी बहुत कम सोते हैं, श्रीर स्वभावतः इधर-उधर देख-भालमें बड़े दत्त-चित्त गहते हैं। पातालपुरीमें घुसकर सीढ़ियोंके बाद प्रत्येक ग्रादमी हीको इस मड़कसे ग्राना ग्रावश्यक था। यदि दोनों 'मिश्रियों' ने यहाँ शरण ली है, तो श्रावने ग्रावश्य उन्हें देखा होगा।

महाशय चाङ्को बहुत कहने मुननेकी त्रावश्यकता न पड़ी । बूढ़ेने एकाध ही बार कहनेपर त्रम्बीतका गिलास थाम लिया । उसने कहा-—यद्यपि में त्रपने मारे जीवन भर चोर-डाकू रहा, तो भी में एक दीनदार मुसल्मान हूँ । पैग-भ्वरने त्रपने त्रमुयाथियोंको शराब पीना मना किया है; किन्तु त्रम्बीत सत्त है, त्रीर इसके विषयमें पैगम्बरने कुळ नहीं फर्माया है ।

उम एक गिलास अम्बीतपर चाङ्ने उपयोगी सारी ही बार्ते निकाल लीं। दोनों 'मिश्री' पातालपृरी हीमें थे। वह एक आदमीके मकानपर ठहरे थे, जो रक्तसे आधा आर्मेनियन और आधा यूनानी था। वह सारे स्वेजमें सबसे भारी गृंडा कहा जाता था, और एक बदमाशोंकी गिरोहका सर्दार था। यह लोग बेडा बन्दरमें रहते वक्त नाविकों और पोतारोहियोंपर हाथ साफ करते थे। चोरोके सिक्कोंका पुड़ाना-भुनाना आसान था, और घड़ी, अँग्रुठी आदि मूल्यवान् पदार्थों को फलोंकी नावमें रत्वकर वह अकाबा ले जाता था। वहाँ उसे उनकी अच्छी कीमत मिल जाती थी। बूढ़ा अरब किसी बातको जरा भी छिपाकर न कहता था। उस पातालपुरीका प्रत्येक निवासी चोर था, और निस्सन्देह, चाङ्कों भी बूढ़ा उन्हींमेंसे एक समभता था।

चाङ्ने ग्रब बहाना बनाकर, त्रारबको शरावको दूकान हांपर छोड़ दिया, श्रीर ग्राप त्रागेका रास्ता लिया। उन्हें बिना किसी कठिनाईके वह घर भिल गया, जिसमें वह जातिसंकर रहता था। उसके घरमें तीन छोटी-छोटी

कोठरियाँ थीं, जो जमीन खोदकर बनाई गई थीं। वहाँ दर्वाजेपर न जजीर थीं श्रीर न घंटी। उन्होंने ऋपने मुक्केसे दर्वाजेको धमधमाया।

थोड़ी देर बाद एक शकलसे ही बदमाश, आदमी निकला। उसकी मूळें बड़ी-बड़ी थीं। उसने चाङ्से एक अज्ञात भाषामें बातचीत की। उसकी बड़ी रूखी आवाज और चमकती काली आँखोमें धमकानेका-सा भाव था। चाङ्ने टूटी-फूटी अंग्रेजीमें बोलना शुरू किया —

'पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है।'

उस त्रादमीने त्रांग्रेजीमें उत्तर दिया—'तां, उससे मुफ्ते क्या वास्ता !' चाङ्—'शरण !'

त्र्यादमीने शंकित चित्तसे कहा—'तुम्हारे पास कितना माल है ?'

चाङ्—'उससे तुमसे क्या वास्ता शमेरे पास माल है। कैसे मैने पाया. यह मेरा निजी काम है, तुम्हारा नहीं। मैं तुम्हें पाँच रुपये दृंगा, यदि रात भर तुम सुभे श्रपने घरमें रहने दो।'

उस त्रादमीने पहिले त्रानाकानी की। उसे त्रपने दोनों मेहमानों का ख्याल त्राया, जो कि उस समय घोर निद्रामें थे। उसे याद त्राया, कि उन्होंने पक्का कर लिया है, जब तक वह हैं, तब तक किसीकों भी घरमें न त्राने दें। तथापि, पाँच रुपया एक रातके सोनेके लिये कम नहीं होता, त्रारे वह विदेशी इसे जान भी न सकेंगे। उसने दर्वाजा खोलकर चाङ्कों भीतर बुला लिया। त्रारे तब दर्वाजेमें ताला बन्द करके कुजीको त्रापनी पतलूनकी जेबमे रख लिया। चाङ् इस सब कार्रवाईको देख रहे थे। वह खूब जानते थे, मेरा जीवन प्रत्येक बातपर भली-भाँ ति नजर रखने पर त्रावलिक्त है।

पहिली कोटरीमें एक मेज थी। उसपर एक बांतलके मुंहमें मोमबत्ती रखी हुई जल रही थी। वह जलकर बांतलकी गर्दन तक पहुँच गयी थी। वहाँ. एक कोनेमें एक अच्छी-सी चारपाई, दो-एक कुर्सियाँ, और एक खूँटीपर एक कोट लटक रहा था। सभी चीजें बहुत गन्दी थीं।

उसने बोतलकी बत्ती उठा ली, श्रौर महाशय चाङ्को वगलवाले कमरेमे

ले गया । वह ५ x ४ हाथसे अधिक न रहा होगा । वहाँ एक चटाईके अतिरिक्त और कुळ न था । उस चटाईके भी कितने ही पयाल बाहर निकल आये थे ।

त्रादमीने कहा—'यह है जगह। तुम वहाँ सो सकते हो, लेकिन मेहर-यानी करके भाड़ा पहिले चुका दो।'

महाशय चाङ्ने अपने पतल्नकी जेवमें हाथ डाला। जब हाथ बाहर निकाला, ता उसमें एक वड़ा चाकू निकला। आदमीने चाकुकी श्रोर देखा, श्रीर फिर चाङ्की श्रोर, श्रीर मुस्कुरा दिया। इससे या तो वह अपनं नापसन्दी जाहिर कर रहा था,या अनुमादन। चाङ्ने तब पाँच रुपये निकाल कर दिये, उसने एक-एक रुपयेको भनामांति ठनकाकर देखा श्रीर फिर कोठरीसे बाहर निकलकर किवाड़ भेड़ दिये। महाशय चाङ् चाकुको ऐसे ही पास रखते थे, आत्मरचाके उनके पास श्रीर साधन थे, जिन्हें हम श्रामे देखोंगे।

श्रव चाङ्ने श्राने श्रापको श्रंधेरेमें पाया। किवाइकी दरारोंसे एकाध किरण भीतर श्राती थी। वह पंजोंके वल घीरे-घीरे द्वारके पास श्राये। उन्होंने दूसरे द्वारपर श्रपना कान रक्खा, जिसका कि सम्बन्ध तीसरे कमरे से था। उन्होंने वहाँ गाढ़ी निद्राके नियमित श्वास-प्रश्वास श्राते-जाते देखा। इस प्रकार उन्हें पक्का हो गया, कि मैं बेकामकी जगहपर नहीं श्राया हूँ। श्रव, वह लौटकर श्रपनी चटाईपर चले गये श्रीर उन्होंने थोड़ी देरमें खरीटे भरकर स्वॉस लेने का स्वॉग श्रारम्भ किया। श्रव उनकी नाक बराबर बज रही थी। वह श्रॉखें मूँदे कितनी ही देर तक पड़े रहे। जब उन्होंने श्रांख खोली तो देखा कि पहिली कोठरीकी रोशनी बुक्त गई है। उससे उन्होंने समक्त लिया कि मालिक मकान बेखबर सो गया है। तमाम घरमें घोर श्रंचकार छाया हुश्रा था, श्रीर वायुमंडल इतना भारी श्रीर गन्दा था, कि साँस लेना मुश्किल था।

धीरेसे उन्होंने पहिली कोठरीकी श्रोरका दर्वाजा खोला, श्रौर देखा कि. वह श्रादमी खर्राटा ले रहा है। तब श्रपनी कोठरीमें लेट गये। श्रपनी जेबसे उन्होंने एक छोटी-सी बैटरी निकाली। उसकी रोशनीमें उन्होंने तीसरी भीतर

वाली कोठरीके दर्वाजेकी परीचा की। उन्होंने पहिले ही समकाथा, कि उसमें ताला बन्द होगा।

चाङ्की ऋँगुलियाँ मदारियोंकी भाँ ति बड़ी सफाईसे काम करनेवाली थीं । उन्होंने मकानवालेको निदा हीमें ठग लिया । इतनी सफाईसे उन्होंने उसकी जेवसे कुंजी निकाली, कि उसे जरा भीपता न लगा। तब वह वहाँसे दबे पाँव लौटकर भीतरवाली कोटरीके द्वारपर ऋाये, ऋौर धीरेसे तालेको खोल दिया। दर्वाजा खोलनेमें उन्हें दस मिनट लगा। वह इतने धीरे-धीरे हल्के हाथसे खोल रहे थे, कि जिसमे जरा भी ऋावाज न ऋाये, नहीं तो सोनेवाले जाग जायंगे, ऋौर सारा काम हो खराव न हो जायगा, बल्कि जानके भी लाले पड़ जायंगे।

फिर सावधानीसे बैटरीक द्वारा उन्होंने कोटरीकी देखभाल की। अब उन्हें इसमें सन्देह न रहा, कि उन्होंने ठीक आदिमियोंको वहाँ पा लिया। दोनों जमीनपर कोटरीके दो कोनोंपर लेटे हुए थे, उनके पास कपड़ा बहुत कम था। उनके चेहरे कुब्तियोंकी भाँति थे। एकके शिरपर बंड़-बंड़े केश थे, जो कि कानके पाससे कटे हुए थे, और दूसरा एक बूढ़ा आदमी था, जिसका शिर बिल्कुल गंजा था। उनके ओट पतले, गालोंकी हिडुयाँ ऊँची, और नाक यहूदियोंकी-सी नुकीली बंड़-बंड़े नथनींवाली थीं। बूढ़े आदमीके मुँहपर कानसे लेकर मुखके कोण तक. एक लाल लकीर-सी थी।

समय वर्बाद करना, महाशय चाङ्का काम न था। उनकी तेज आँखें बहुत जल्दी, वारीक चीजोंपर भी घूम जाती थीं। निर्म्हण परीक्षण में उनकी बुद्धि असाधारण थी। वैटरी कुल, सेकरडोसे अविक न जली होगी; और तो भी इस थांड्से समयम उन्होंने देख लिया, कि लाल चिह्नवाले आदमीके शिरके नीचे तकिया है. और इसरेके कुल भी नहीं।

घुटने टेककर चाङ्ने तिकयेकी परीचा की और उसी समय उस लाल चिह्नको भी नजदीकसे देखा। वह मालूम हुआ कि भीये हथियारका निशाना है। तिकया किमी चीजमें लिपटी हुई एक मैले-कुचैले चहरकी थी। सोने वालेकी अऑख बचावर बैटरीकी रांशनीमें देखने से वह इस नतीजेपर पहुँचे कि,

चद्दर किसी भारी चीज--पत्थर या धातु पर लपेटी है। उन्होंने अन्तमें यीजकका पता लगा लिया!

वह अब उस कीटरींस नाइरवाली कोटरीमें गये, जहाँ कि वह स्वयं सीये थे, और फिर नहाँ से सकानके बाहरवाले दर्वाजेपर गये। उनकी यह चाल विल्लीको भी भात करनेवाली थी। क्या मजाल है, कि जरा भी अवाज हो, जरा भी जमीनमें दलक हो। उन्होंने धीरेने नाइरका भी नाला खोल दिया। अब अपने निकलनेक। रास्ता उन्होंने विल्कुल साफ कर लिया।

इसी समय एक भारी विष्न उठ खड़ा हुआ। घरसे वाहरवाली हवा भीतर की अपेदा कुछ अधिक साफ थी। जसे ही उन्होंने दवाजा खोला वैसे ही वह हवा पहली कोठरांमे घुप आई, और उसके शरीरमें लगते ही मकान-याला उठ खड़ा हुआ। फट पेटीसे चाकू निकालकर उसने हाथमें ले लिया। चाङ् जानते थे, कि अन्धकारमें तेज रोशनी क्या कमाल करती है। उन्होंने फट बैटरीकी बटनको द्या दिया, और उसके प्रचण्ड प्रकाशको पूरी तौरसे उस आदमीके मृंहपर डाला। उसी समय उन्होंने अपने तमझेको प्रकाशमें पकड़ रखा; जनमं वह उसे पूरी तरह देख पाये। और फिर जोरके साथ किन्तु भीने स्वर में कहा—

'जिल्लाये कि मारे गये। त्रापाज निकलना शुरू होनेकी देर, श्रीर मेरी गोली तुम्हारे कलेजेमें !'

उस आदमीने अपनी जेब टटोलकर कहा - 'तुमने मेरी चामियाँ चुरा लीं।

चाड्-'वस, चुप ं जेसा मैं कह रहा हूँ वेसा करो, तुम्हें डरनेकी कोई जरूरत नहीं । तुम्हें तुम्हारी चामियाँ लौटा दी जायँगी, लेकिन इधर-उधर किये कि तुम स्वतम ।'

मामृली वदमाश कायर होते हैं। उस आदमीके अंग-प्रत्यंगसे भीषण आतंक प्रकट हा रहा था। उसका कि खुला हुआ था, और वह उसे वन्द करना ही भूल गया था।

उसने कहा-- 'तुम पुलिसके श्रादमी हो।'

चाङ्—'नहीं, मैं भी एक चोर हूँ, जैसे तुम श्रौर वह दूसरे दोनों, किन्तु मेरे पास बात करनेके लिये समय नहीं है। जैमा कहूँ, वैसा करो, श्रपने दोनों हाथोंको श्रपने शिरके ऊपर रक्खो श्रौर भोतरवाली कोठरीमं चलो। मेरा तमंचा. यह देखो मेरे हाथमं है।'

उस ब्रादमीके लिये दूसरा कोई रास्ता न था। चाङ्के ब्रागे-ब्रागं वह भीतरवाली कोठरीमें गया, ब्रौर फिर ब्रौर भीतर तोसरी कोठरीमें, जहां कि दोनों मिश्री सो रहे थे। यह कमरा वाकी दोनोंसे बड़ा था।

चाङ्ने वैटरी जला दी, तुरन्त ही कामकी चीज—एक ताक उन्हें भिल गया। उन्होंने उस ब्रादमीको कोठरीकी सामनेवाली दीवारसे लगकर खड़ा होनेको कहा। उसके खड़ा हो जानेपर उन्होंने ताकपर इस तरह वैटरीको रक्खा. कि उस ब्रादमीका मुँह खूत प्रकाशमें रहे।

चाङ्—'जरा भी हिले, ग्रौर छोड़ा । में तुम्हें स्ववस्वार कर देता हूं. मेरे साथ चाल न चलना ही ग्रच्छा होगा।'

ऐसा करनेका कारण था। यद्यपि चाङ एक अद्भुत प्रतिभाक धनी थ. तो भी उनके पास दो ही हाथ थे। उन्हें मोनेवालेका शिर उठाकर उसके नीचे-से तिकथा निकालना था और फिर गोवरैलाको अलग करना; और फिर इस सारे समयमें उस मकानवालेक्ट भी पूरी नजर रखनी थी। जरा-सी भी सूचना पाते, गोली मारनेके लिये तैयार रहनेकी आवश्यकता थी। यदि आदमी जरा भी प्रकाशसं हटा, कि फिर उसे अपना लच्य बनाना असम्भव था।

यह सब काम, महाशय चाङ् ऐसे ब्रादमीके काबूसे भी बाहरकी बात थी. वह कृतकार्य न हुए, ब्रार इसपर हम ब्राश्चर्य भी नहीं कर सकते। हम उस पुरुषकी हिम्मत ब्रीर चतुरता पर केवल ब्राश्चर्य कर सकते हैं।

चाङ्ने जैसे ही गोवरैलेपर हाथ डाला, कि आदमीने नींदमे करवट ली श्रीर एक ही च्लमें खड़ा होकर चिल्ला उठा। इस आवाजने उसके साथीको भी जगा दिया, जो कोठरीके दूसरे कोनेमें सो रहा था।

महाशय चाङ्ने बीजकको हाथमें लिया श्रीर खड़े हो गये। सारा स्थान घोर श्रन्थकारमें था, सिर्फ बैटरीकी तेज किरगों जितनी दूर तक पड़ती थीं, उतनी ही दूर तक एक प्रकाशमान तेज कटार-सी रक्खी हुई माल्म हो रही थी। बैटरीकी जगहसे चाङ् श्रटकल लगा सकते थे, कि द्वार कहाँ है। एक हाथमें दिवाल्बर श्रीर एक हाथमें बीजक लिए हुए वह दर्वाजेकी श्रीर बढ़े।

इसी समय मकानवाला दूसरोंको जगा देखकर, हाथ फैलाये ह्ये ह्यागे वहा कि, बैटरीपर कब्जा करे। एक च्रण भी विना ह्यागा-पीचा किये चार्ड्न गोली दाग दी थी। द्यौर वह निशाना कमालका था। वह चाहते तो, उस ह्यादमीको मार सकते ये, क्योंकि वह प्रकाशमे था। वह चाहते तो क्रॅंधेरेमें खंडे दोनों मिश्रियोंमसे भी किसीको मार सकते थं; किन्तु उन्होंने ऐसा कुछ भी न किया। उन्होंने गोलीसे सिर्फ बैटरीके शीशेको चृर-चूर कर दिया, क्रौर उसी समय सारा स्थान क्रान्थकाशपूर्ण हो गया।

लेकिन महाशय चाङ् दर्वाजेके पास थे। वह एक च्राणमें बाहर निकल आयों। उन्होंने बीजकको जमीनपर रख दिया, और एक ही च्राणमें किवाइको बन्दकर ताला जड़ दिया। वस, अब तीनो कोटरीके अन्दर बन्द थे। किवाइ लगाते समय उन्हें दोनों हाथोंको लगाना पड़ा था।

श्रॅधेरेमें टटोलकर उन्होंने फिर बीजकको पा लिया। मकानवाला उस पारसे किवाड़ पीट रहा था। उसे सुनाई देनेके लिये उन्होंने खूब चिल्लाकर कहा—

'बाहरवाली कोठरीकी मेजपर, तुम्हें चाभियाँ रक्खी मिलेंगी।'

तव वह सङ्कपर आये । उन्होंने एक वड़ी रूमाल जेवसेनिकालकर पहिले अपने शिरका पसीना पोंछा ।

उन्होंने कहा—'बड़ा कड़ा, बड़ी सफाईका काम था।'

बूढ़ा श्रास्य श्रव भी श्रपनी चौखटपर बैटा था । चाङ्ने उधरसे निकलते वक्त सलाम किया, श्रीर पूछाः—

'स्योंदयमें क्या देर होगी ?'

बूढ़ा—'में नहीं कह सकता। पातालपुरीमें सूर्योदय कहाँ ? न सूर्य उगता ही है, न डूबता ही। ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रेस्लल्लाह।'

जव चाङ् वहाँ से निकलकर बाहर बन्दरपर, स्वच्छ हवामें स्राये, तो उन्होंने

खूब दिल खोलकर कई बार गहरी साँस ली। प्राची दिशामें जरा रूपहली रेखा दिखाई दे रही थी। सूर्योदयमें एक घंटा ख्रौर बाकी था।

कपड़ा बदलनेके बाद, महाशय चाङ् मेरे कमरेमें श्राये । वह श्रपनी साधा-रण श्रयस्थामें थे । वहीं फलालैनका कोट, पतलून श्रौर वही बाहर निकली हुई तिनकेकी टोपी ।

धनदास बोल उठे। वह रात भर न सोये थे, ग्रीर न ग्रापने कपड़ ही उतारे थे।

धनदास - - क्या गोवरैला आपका हाथ लगा ?'

महाराय चाङ्ने हरे चक्रमकके बीजककां ख्रपनी कांटके भीतरसे ठीक वैसे हो निकाला, जैसे मदारी भानमतीक पिटारेसे चुहा निकालता है।

- - ニー

## चाङ् भी काहिराको

कष्तानधीरेन्द्रको कम्पनीका तार मिल गया था। वह यहं सबेरे ही जहाज-पर चले गये, उस वक्त हम लोग छाभी सीये ही थे। स्नानादिसे निवृत्त हो, तथा कुछ जलपान भी करके चाङ्क साथ हम दोनों भो 'कमल' पर गये। उस समय धीरेन्द्र जहाजका चार्च कष्तान अजराजको दे रहे थे। थोड़ी देर याद चाङ्ता लौट गये, छोर हम लोग कितन। ही देर तक जहाजपर रहे। पहिले ही निश्चय हो चुका था. कि एक वजेकी गाड़ीसे काहिरा चलना है। थोड़ी देर जहाजपर रहकर हम दोनो अनवाब वन्दकर, काहिराके लिये बिल्टीकी तैयारी कराने लगे। जिस समय स्थारह वजेके तक्त हम छापने कामसे फुर्सन गकर होटलको लीटे, उसी समय धारेन्द्र भी वहा ही मिले।

भोजन करनेके बाद कुछ देर तक फिर भी हम हाटलपर रहे। हाँ, एक बात कहना भूल गये थे, हमने स्वेजमं ग्रानेक साथ ही काहिरामे, चेलारामजीके गुमाश्ताके पास तार दे दिया था। श्राज श्रसवाब विल्टा करानेसे पहिले ही हमने उन्हें एक बजेकी टेनसे श्रानेकी खबर दे दी। हम लोगोको बड़ा ताज्जुब हुत्रा, जब स्टेशनपर हमने चाङ्को भी काहिरा जानेके लिये तैयार देखा।

मैने पूछा—'क्या त्राप हमारे साथ ग्रा रहे हैं !' चाङ्ने उसी ग्रपनी स्वाभाविक हँसीके साथ उत्तर दिया— 'काहिरा तक, कुछ जरूरी काम है ।'

मुभे वहीं प्रसन्नता हुई, कि कमसे कम काहिरा तक हमें श्रीर इस श्रद्भुत पुरुषका सङ्ग मिला। हम चारों श्रादमी एक ही डब्बेमे बैठे। श्रभी गाड़ीमें देर थी, श्रतः प्लेटफार्मपर हम लोग टहलने लगे। इसी समय किसीने मेरे कन्धेपर हाथ ग्क्या। जब मैंने पीछे फिरकर देखा तो, वहाँ चाङ् थे। उन्होंने कहा—

'प्रोफेसर, वह काहिरा तक तुम्हारा पीछा करेंग, वह ऊपरी नील तक तुम्हारा पीछा करेंगे, नहीं बिल्क पृथ्वीके छोर तक तुम्हारा पीछा करेंगे। वह कीन हैं, इस विषयमें श्रापसे श्रिधिक में नहीं जानता। लेकिन इतना मैं निश्चय जानता हूँ, कि वह इस हरे गोबरैलेके सामने श्रिपनी जानका मूल्य कुछ भी नहीं समभते।'

मैं-- 'क्यों, क्या बात है ?'

चाङ् — 'तुमने देखा नहीं ! श्रच्छा वह देखो वेटिंग रूमके भीतरसे कौन भाँक रहा है ?'

मैंने देखा, सचमुच वही बूढ़ा श्रादमी था, जिसे मैने बम्बईमें जहाजपर देखा था। मैं जन्म हीसे दिलका कच्चा श्रादमी हूँ। मेरा हृदय भयसे काँपने लगा। मैने चाङ्का हाथ पकड़ लिया, श्रोर बड़ी नम्रतासे कहा—

'महाशाय चाङ्, श्राप हमारे साथ क्या नहीं चल सकते ! श्राप जरूर हमे श्रपने साथसे श्रनुरहीत करें । में श्रपनेको सर्वथा सुरक्तित समसूँगा यदि छाए श्रीर कप्तान धीरेन्द्र —दोनों साथ रहें । कहिये कि चलेंगे ।'

उस समय मैंने एक ब्रद्भुत हॅसीकी रेखा प्रसिद्ध चीनी जास्सके मुखपर देखी। उन्होंने बड़े गम्भीर किन्तु मधुर स्वरमं कहा - 'प्रोफेसर, मैं इसी की प्रतीचा कर रहा था।'

दूसरे सबेरे तक मेंने, धनदासको यह न बताया था, कि मैंने चाङ्कां भी ठीक कर लिया। जब उन्होंने सुना, तो उनके दिमागका पारा एक सो ब्राट दर्जे-पर चढ़ गया। उन्होंने उस समय क्या-क्या कुवाच्य कहा, यह भी सुके स्मरण नहीं है। जब इससे भी हार गये, तो मुक्ते ब्रापने बहस करनी ब्रारम्भ को। उनकी सारी बहसका तात्वर्य यही था, कि तुम ब्रार में ही बात्राके लिए काफी थे, इसपर तुमने हठ करके धीरेन्द्रको साथ लिया, ब्रीर ब्रब ब्रीर एक ब्रादमी को बिना मुक्तसे पूछे ही ठींक कर डाला।

में उन किंदिनाइयोंको खूब जानता था। सेराफिसके सोने श्रौर हीरोंकी चमकने मेरी श्रॉखोंको चकाचौंध न किया था। मैंने निश्चय कर लिया, कि चाहे जितनी भी उनकी फीस होगी, में देनेके लिये तैयार हूँ। हमारे लिये यह सीभाग्यकी बात थी कि, ऐसी श्रद्भुत प्रतिभा, श्रद्भुत तर्कशक्तिका श्रादमी हमारे साथ चलनेक लिये तैयार था।

वड़ी मुश्किलसे धनदासने इस बातको कबूल किया । उन्हें ऋब भी दिल-मे यह ऋसह्य मालूम होता था, किन्तु मजबूर थे । मुफे उनके व्यवहारका कुछ भी ख्याल न हुआ । मुफे बड़ी प्रसन्नता हुई, कि कप्तान धीरेन्द्रने इसका दिल-मे स्वागत किया ।

घीरेन्द्र, धनदासकी मूर्याता श्रीर लोभान्यतापर खूब हँसते थे। वह कितनी हो देर तक धनदासकी श्रीर एकटक देखते रहते थे, श्रीर जब देख लेते थे, कि वह श्रव उनकी श्रीर देख रहे हैं, तो गाने लगते थे।

मेंने पहिले इसका ऋर्य न समभा था। सचमुच मेरे ऐसा उस समय कोई बेवकूफ न होगा। पाठकोंने जो कुछ ऋब तक पढ़ा है, उससे भी उन्हें मालूम होगा, कि व्यवहारकुशलता मुभसे छू तक न गई थी। चाङ्का क्या विचार था, वह ऋब तक मैं जान न सकता था।

रातको बहुत देर तक जागते रहनेसे, नींदसे अब भी मेरा माथा भारी हो रहा था। गाड़ीके छुटनेके दो घंटे बाद ही मैं सो गया। मुक्ते बहुत दिनोंके बाद मालृम हुन्ना. कि उस दिनकी यात्रामें कप्तान धीरेन्द्र ग्रौर महाशय चाङ्-से एक विचित्र वार्तालाप हुन्ना था।

\* \*

महाशाय चाड्ने घीरेन्द्रसे वीड़ी लेकर, त्राग लगा फक-फक करते हुए कहा—'में इसकी त्राशा कर रहा था। त्राप शायद इस यात्रा. इस गोबरैले त्रारेग उस कब्रके खजानेके विषयमें मेरी राय जानना चाहते होगे ! त्राप यह जानना चाहते होगे, कि प्रोफेसर श्रीर उनके साथीके विषयमें मेरी क्या राय है ! त्राच्छा, कतान, में उसे साफ-साफ तुमसे कहना चाहता हूँ। मेरा ख्याल वहत कुळु वेसा ही है. जैसा कि त्राप हा।'

ीरेन्द्र—'हाँ, टीक, में इसे सचगुच जानना चाहता था। मेरी सम्मित-में प्रोफेसर विचारे एक मीधे-सादे त्रादमी है। वह भले ही, प्राचित मनुष्यों, उनकी रीति-रस्म, उनके धर्म, उनके देवताश्रोके विषयमे बहुत कुछ जानते हों; किन्तु त्राधुनिक जगत्के विष्मों वह बिल्कुल कोरे हैं। श्रीर सची बात तो यह है कि यदि वह जीहरीके स्थ श्रफ्रीकाके वीचमें जाते, तो कभी बचकर न श्राते

चार्—हॅमते श्रौर सिर हिलाते हुए बोले—'श्रापका कहना बिल्कुल ठीक है. श्रोर यात्राक उद्देश्यके विषयमें यद्यपि बातें श्रसम्भव सी जान पड़ती हैं, किन्तु मैं इसके एक एक शब्दको मानता हूँ। प्रमाण श्रखंडनीय हैं।

भीरेन्द्र — 'श्रापकां विश्वास है, वहाँ मितनी-हर्षी कोई नगर है ?' चाङ् — 'हाँ, बिल्कल ।'

धीरेन्द्र—'श्रौर त्र्याप धनदासपर विश्वास रखते हैं ?'

चाङ्—'हाँ, वह भारी बदमाश है। मैं पूरी तौरपर उसकी इच्छाको नहीं जान सका हूँ, तो भी मुक्ते विश्वास है, कि वह कभी अच्छा नहीं हो सकता।'

धीरेन्द्र—'तो यदि वह बातें सत्य हैं, तो बस मितनी-हर्षी हमारा लच्य है। बस वहाँ पहँचना यही मेरी इच्छा है।'

चाङ्-- 'त्र्यौर यही सबसे बड़ी इच्छा है, कि धनदासके हाथोमें लोहेके कंकण भनकते हुए देखूँ।' धीरेन्द्रने हाथ निकालकर कहा----'हाथ मिलात्रो, दोस्त', श्रौर हाथ मिलाते हुए कह चले---

'माई चाङ, तुम्हारे विषयमें में बहुत सुना करता था। मैंने तुम्हारे अनेक आश्चर्यजनक कामोंकां भी खूय पढ़ा है। तो भी सुभे आशान थी, कि मैं तुमसे मिल सकूँगा। किन्तु आज में देख रहा हूँ, कि में तुम्हारे साथ एक अद्भुत यात्रापर चल रहा हूँ। में अज्ञेयकी आंर जा रहा हूँ, जैसा कि लड़क पनमें अक्सर में शम्भुने कहा करता था। में अपने जीवनका सबसं अद्भुत अनुभव अब लेने जा रहा हूँ।'

इस समय चाङ् इतने प्रसन्न और हँसीम भग्न थे, कि उनकी श्रॉग्योक्त श्रॉस् वह निकले । उन्होंने रूमालसे श्राग्वें पोछते हुए कहा—

'हम उन्हें जगाते रहेगे, हम उन्हें बढ़ाते रहेंगे।'

काहिरा स्टेशन हीपर हमें द्वृदयनाथ मल्ला—महाशय चेलारामके गुमाश्तः मिले । वहाँसे चारों स्रादमी उनकी कोठीपर पहुँचे ।

### ---3---

# काहिरासे सूची-पवत तक

हमलोग यात्राकी तय्यारीमें तीन सप्ताह तक काहिरा हीमें ठहरे। हृद्य नाथजीने हमारे लिये अरब और सूदानी आदमी ठीक कर रक्खे थे। एक दिन हमलोग एक चौड़े पेंदेकी नावपर नीलमें चल दिये। हमारा इरादा असवन होते, स्वर्त्तम जानेका था।

इस मिश्रकी गंगाके सौन्दर्यका वर्णन करनेकालिये एक स्वतन्त्र ग्रंथ चाहिये जिस प्रकार वैदिक सुगके ऋषि मुनि पवित्र सरस्वतीके कार्गर क्राप्ते स्त्रके धर्मा नुष्ठान ऋनुष्ठित करते थे, वैसे ही चिरकालेंसे नीलके पवित्र तटपर प्राचीन मिश्रियोंके सारे ही धार्मिक और सामाजिक काम होते थे । ऋाज भो नील मिश्रकी जान है । सौन्दर्य ! दृश्योंकी विचित्रता ! जिन्होंने नीलके तटसे मरुमूमिकी एक बार न देखा, यह मानों, दुनियाके एक श्राद्धितीय दृश्यके देखनेसे विचित्र

रह गये। पानीके तटपर मुके हुए खज्र के वृत्त, मानों नील देवी के शोमोद्यानकी बाढ़ हैं। श्रंजीर वृत्त श्रपनी सुहावनी छायाको घघकते हुए बालूपर फैलाये श्रपनी श्रकारण परिहतैंपिता का परिचय दे रहे हैं। दिख्रता से पीड़ित गाँवों के लड़के—प्रायः सम्पूर्ण नंगे— नावको श्राती देख पैसे माँगने के लिए नदीतटपर दौड़े श्राये थे। बीच-बीचमें जब-तब कोई प्राचीन सम्यताका घ्यसायशेप मंदिर, खोदकर निकाले गये प्राचीन नगरोंकी दीवारें, प्रकांड स्त्री मुखाकृति सिंह, पिरामिंड श्रीर स्तम्म, सामने से श्राते दिखाई देते थे। श्रीर चारों श्रोर दूर तक बालू, जिसके बीचमें दूर कोई, हरितभूमि (Oasis)। कहीं ऊँटोका कारवा पाँती-से जाता दिखाई देता था। सूर्यास्तकी रिक्तमा, चमकते तारों से जगमगाती नीली रात्रि, सूर्यास्तके समय मरुभूमि के श्राकाश का जादूभरा दृश्य! कभी नगे भयानक पहाड़ दोनों श्रोरसे इतने नजदीक श्राते-जाते थे कि जान पड़ता था, वे हमें पीस डालने हीके प्रयत्नमें हैं; श्रीर तब हम गजते हुए पानी से चारो श्रोर घिर जाते थे। हम कितने जलपातोंको पार करते श्रफ्तीकाके पेटमें, घघकते दित्तण-की श्रोर बढ़ रहे थे। यह बड़ी विचित्र यात्रा थी, जिसे करनेका सोभाग्य बहुत कमको मिला होगा।

खर्त्तूममें पहुँचकर, कप्तान धीरेन्द्रने दो छोटी-छोटी नावोंका प्रवन्ध किया। इनके द्वारा त्रव्रव हमने सोबातमें यात्रा करनी चाही। ऋपनी यात्राके विषयमें हमलोगे पहिले ही विचार कर चुके थे। हमारा रास्ता ऋजकके कस्बे तक ऋप्रासान था। ऋगज तक कोई भी विदेशी वहाँसे ऋगो नहीं बढ़ा था। किन्तु उसके बाद हम ऋग्नेयकी सीमामें घुस जायँगे। शिवनाथके नकरोमें, एक नीवक गाँवका निशान था, जिसके पहिले ही, एक जलपात पड़ता था। उसके बाद एक नाम-रहित शाखानदी दिच्ण-पश्चिम से ऋगकर सोबातमें मिलती है। वह बीस कोस ऋगेर ऋगो चलनेपर समकोणपर घूम जाती है, ऋगेर किर वहाँसे उसकी धारा दिच्ण-पूर्वकी ऋगेर।

इसी शाखामें घुमावके सूची-पर्वत हैं। इसके विषयमें शिवनाथने अपनी एक नोट बुकमें बहुत लिखा है। इसी जगहपर सर्व सम्मितिसे कप्तान धीरेन्द्र हमारे नेता चुने गये, और यहींसे मरुभूमिके पार करनेका प्रबन्ध करना था। निद्योंके ऊपरकी यात्राका स्विस्तार विवरण देना एक दिलउक्ताऊ काम होगा। मुक्ते याद है, सोबातके मुँहपर पहुँचनेसे पूर्व ही, मुक्ते सारी यात्रा कड़वी मालूम होने लगी थी। कप्तान धीरेन्द्र शारीरिक शक्तिके स्वरूप थे। वहीं डेरा डालनेके लिये स्थान चुनते थे। वहीं भोजनका सारा प्रवन्ध करते थे। वह सदा सबेरे जागनेमें सबसे पहले, श्रीर रात को सोनेमें सबसे पीछे रहते थे।

धनदास भी बड़ी मिहनत करते थे। सीधी धारमें चढ़ानेके लिए जब आवश्यकता होती, तो नावके रस्सेको पकड़कर खींचनेमें उन्हें जरा भी संकोच न होता था। मुक्तसे भी जो कुछ हो सकता था, करनेके लिये तय्यार रहता था, यद्यपि मेरी शारीरिक दुर्जलता, मुक्ते बहुत उपयोगी नहीं साबित कर रही थी।

श्रीर महाशय चाङ् तो उस कड़ी धूपमें भी दिन भर सोते रहते थे। एक विचित्र बात उस श्रद्धत पुरुपमें मैंने यह भी देखी, िक नींद उनके हुक्मपर श्रानेके लिये तय्यार रहती थी। ऐसा भी समय होता था, जब िक वह सोने के श्रितिरिक्त श्रीर कुछ न करते थे; श्रीर ऐसा भी जब िक वह कई-कई दिन-रात तक बिना सोये काममें लगे रहते थे। मजाल क्या, िक एक बार भी मुँहपर जम्हाई श्रा जाय। वह स्वयं कहते थे—'सोना क्यों, जब िक करनेके लिये काम है? जागना क्यों, जब िक वक्त बेकाम है?' यह सिद्धान्तके तौरपर उतना ही श्रव्हा है, जैसा िक साधारण श्रादिमयोंके लिये इसपर श्रमल करना श्रसम्भव है। चाङ्के वैसा करनेका कारण भी था। वह बड़े स्वस्थ श्रीर मजबूत थे।

हम अभी सोबातमें तीन दिन भी न चले थे, कि मुक्ते जूड़ीने अर घरा।
में क्वीनैन निगलनेके लिये मजबूर था। अब हम काहिरासे दो हकार मील
दूरपर। नदीकी धार तेज थी। हम अब उज्लाकटिबन्धके मध्यमें थे। वहाँ
हरियाली और वनस्पति बहुत कम दिखाई देती थी। मध्याह्नके समय सूर्य
बिल्कुल शिरपर होकर अवांकी भाँति धधकते थे। हमारे पैरोंके नीचेका बालू
छूआ नहीं जा सकता था, और रातमें भी बहुत देर तक वैसा बना रहता था।

सूर्यास्त से स्पोंदय तक मच्छरों ऋौर की डे-मको डोंकी बारी थी। उन्होंने काट-काटकर हमारे चेहरे बिगाड़ दिये थे। हम तीनों तो उनसे परेशान थे, किन्तु चाङ्नाव के माँगेपर बैठे हँसते रहते थे।

त्रागे चलते-चलते हम ऐसे देशमें पहुँचे, जहाँका जंगल नाना प्रकारके जानवरोसे भरा था। मैंने कभी इतनी चिड़ियाँ न देखी थीं। जहाँ कहीं भी नदीके ऊपर गीली भूमि थी, लाखोंकी संख्यामें वह इकट्ठा दिखाई देती थीं। में प्रकृति वैज्ञानिक नहीं हूँ; तो भी जांधिल, पिवत्र इविस, श्रीर चूड़ाधर बगलोंको पहिचानता हूँ। वहाँ गीद शंका भुगड इधर-उधर घूमता दिखाई पड़ता था। मैंने एक बार इनके भुगड़के बीचमें एक जंगली सुद्रार देखा। उसने श्रपनी लम्बी खांगसे उनकी गोलको तितर-वितर कर दिया। मैं उस रातको कभी न भ्लूँगा, जिस दिन हमें शेरकी श्रावाज सुनाई दी थी। श्रावाज मालूम होती थी, कहीं हमारे नजदीक हीसे श्रा रही थी। मैं तो सुननेके साथ ही भयके मारे काँपने लगा। मैंने उभी समय चाङ्को जगाया। वह मेरे पास ही कोंचे हुए थे।

वह उँउकर बैठ गये, ऋार मुनने लगे। मैंने उनके गोल मुखको देखा। उनकी आँखोकी पुतलियाँ कोनेकी स्रोर थीं। उनका मुँह खुला हुस्रा था। उन्होंने शिर हिलाकर कहा:—

'हॉ, यह बबर शेर है।'

ग्रव वह फिर लेट गये । श्रीर ज़रा देरमें सो गये ।

जान पड़ा मेरे शारीस्पर टंडी हवाका कोंका-ता लगा है। मैं भयके मारे श्रचेत-ता होने लगा। मेरा शारीर कॉप रहा था। मैंने देखा, कि मेरी श्रोर एक काली छाया श्रा रही है। मैं न हिल सकता था, न चिल्ला।

छाया निकल गई श्रोर चाँदनीमें मेंने पहिचाना, कि वह कष्तान धीरेन्द्र हैं। मैंने उनकी छोटी बकर-दाढ़ी श्रीर तोता-सी नाक देखी। वह हाथों श्रीर पैरों दोनोंके बल जा रहे थे। उनके एक हाथमें बन्दक थी।

वह चुउचाप दबेपाँव जंगलमें घुस गये। श्रीर थोड़ी देरके बाद मुक्ते उस निस्तब्ध रात्रिमें एक बन्दूककी स्त्रावाज मुनाई दी। एकाएक पासकी भाड़ियोंसे बहुत-सी चिड़ियाँ उड़ीं, श्रीर मैंने देखा कि वह उड़ती हुई, किसी श्रीर घूम गई। तब एक मेघके गर्जनकी-सी श्रावाज सुनाई पड़ी। जान पड़ता था, जानि कि रही है, हवा प्रति-ध्वनिसे गूँज रही है। यह मृगराजकी श्रान्त समय वं ी।

एक ही मिनटमें सभी पड़ाव, हल्लाक मारे भर गया । श्रारव श्रापनी शक्ति भर बहुत ऊचे स्वरसे चिल्ला रहे थे । सूदानी इघर-उघर दीड़-धूप रहे थे । श्राव धारेन्द्र श्रापनी बन्दूक बगलमें दावे, बीड़ी पीते श्रा रहे थे ।

धारेन्द्र पुराने शिकारी थे, किन्तु ब्राज हीकी रात उन्होंने श्रपने जीवनमें सबसे बड़ा शिकार किया था। उन्होंने दूसरे दिन कहा भी, मेरी बस एक इच्छा है—यदि किसी तरह इसके शिरको पर्यटक-क्लबमें रखने पाता जिसमें शम्भ देखकर दाँत पीसता।

उस रातरं चाद चार या पाँच दिन बीत जानेपर, हमलोग अजक गाँवमें पहुँचे। वहाँके निवासी, बड़े प्रेमसे मिले, कहने लगे—यहाँसे दिक्षण बढ़ना अच्छा नहीं है। उन्होंने बतलाया, मस्मूमिके उसपार एक बड़ी ही शक्तिशाली जाति बसती है। इससे अधिक हमें और कोई भी बात, उस गाँवमें न मालूम हुई। अजकसे आगे हम उस जंगली प्रदेशमें होकर चले। आगे बढ़नेमें नदी की धार पतली किन्तु तीक्ण होती जातो थी। और अब हममेंसे प्रत्येकको रस्सोपर लगना होता था।

मं उन दिनोंको कभी न भूलूँगा। तलवे छालोंसे भर गये थे, ग्रीर मैं बहुत बेदम हो चला। मेरे हाथ भी छालोसे भरे हुए थे, ग्रीर कन्छे रस्सियों-की रगड़से छिल गये थे। यद्यपि मेरी ताकत नहीं के बराबर थी, किन्तु में बढ़ी मजबूतीसे काममें लगा रहा। मुसे याद है, मेरे मित्र, मेरे इस साहसके बड़े कृतज्ञ थे।

श्रव हमने चाङका नया ढङ्ग देखा। वह रात-दिन कड़ी मिहनत करते थे, तो भी हर वक्त प्रसन्न-वदन रहते थे। वह बार-बार उत्साह देते रहते थे, कि श्रव जल्द ही जौहरीके नोट किये जीवक गाँवमें पहुँच जाते हैं।

यह मालूम होना चाहिये, कि अब हमने सोबातको छोड़ दिया था, और

हम उसकी एक शाखानदीमें चल रहे थे। उसका चिह्न किसी भी छुपे नकशेमें नहीं है। देश ऊँचा-नीचा श्रीर पहाड़ी था। हरियालीका नाम न था। हमको मालूम था, कि गाँवसे पहिले ही जलपात मिलेगा। हमारे श्रानन्दकी उस वक्त सीमा न रही, जब कि एक दिन रातके वक्त चाँदनीमें हम श्रागे बढ़नेकी कोशिश में थे, तो हमें दूरसे पानीकी धीमी श्रावाज़ श्राती सुनाई दी।

हम अपनी नावोंको खींचते जलपातसे चन्द्रगजोंके फासिले तक गये। वहाँ नावसे सामान उतार लिया गया, और नाव भी उठा ली गई। उस समय मैं कप्तान धीरेन्द्रके साथ आगे गया, और थोड़ी ही रेमें हम दोनों नौवकमें पहुँच गये। किन्तु वहाँ हमें अपना अभिन्नाय जाहिर करनेमें बहुत दिक्कत हुई। वह लोग सर्वथा ज्ञानश्रत्य और जंगली थे। वे विल्कुल नंगे माद्रजाद थे। हमें देखकर वह बहुत डर गये, िन्तु मैं मानता हूँ, कि वे हमसे उतना न डरे जितना कि में उनसे डर गया।

कप्तान बिना जरा भी हिचकिचाये बिना भय खाये उनके पास नले गये, किन्तु उन्होंने देखा कि मेरी जानी हुई अप्रची या अप्रेर देशी भाषाश्चोंको वह नहीं समक सकते। तब उन्होंने इशारेसे बात करना आरम्भ किया। इस विषयके वह बड़े पहित थे।

यह राफ ही था, कि उन लोगोंने कभी किसी विदेशीको न देखा था। हमने उन्हें काँचकी छः भूठी मोतियोकी कुछ मालाये बाँटी। जिसपर वे श्रौर भी खुश हुए। फिर उनमेंसे कितने ही श्रादिमयोको लिये इम, श्रपनी नाबोंके पास श्राये, श्रौर उन्होंने भी, नाव श्रौर श्रपनाव को जलप्रपातसे बहुत श्रागे, सुर्रान्तत स्थानपर पहुँचानेमें हमारी बड़ी मदद की।

जितना ही में उन भयानक दिनापर विचार करता हूँ, उतना ह मुक्ते अपनेपर आश्चर्य आता है। जिस वक्त गँगमें जा रहे े, हम अच्छी तरह जानते थे, कि एक च्रणमें हमारी जान ले ली जा सकती है। किन्तु कप्तान धीरेन्द्रको अफ्रीकाकी जंगली जातियोंका बड़ा अनुभव था। उन्होंने बतलाया, उनसे डरना ही खतरनाक है। यदि आप निर्भय होकर खूब तनकर बात करें, तो वे कुत्तोंकी भाँति दुम दबाकर आपके चाकर बन जायंगे।

हमें अपना सारा सामान उस स्थानपर पहुँचानेमें कई घंटे लगे। दूसरे दिन भी हमलोगोंने वहीं विश्राम किया, और गाँववालोंमेंसे कई एकको अपना मित्र बनाया। उस दिन गाँवके स्त्री-पुरुष बाल-वृद्ध सारे ही हमें देखनेके लिये आये। मेरा सुनहली कमानीका चश्मा और भी उनके लिये कीत्हलकी बात थी।

श्रव हम श्राप्ती नदीकी यात्राके श्रात्तिम भागपर पहुँच गये। नदी गहरे करारोके बीचमें वह रही थी श्रीर चूँकि घार पहिलेसे भी तेज थी, इसिलये यहाँ रस्ती पकड़कर रिजना (गुन ले चलना) श्रीर भी किटन था। हमारा लच्य था, स्चीर्यत बहाँ पहुँग कि लिये में सबसे श्रिषक उत्सुक था, क्योंकि सुक्ते जान पड़ रहा था, कि श्रार श्रिषक दिन तक गुन चलाना मेरे लिये हानिकारक होगा। श्रीर विशेषकर सूच स्वां प्राचीन मिश्री सभ्यताका एक चिह्न थी। इसके लियं कहा गया था, प उसपर भी लयोपेतराकी सईकी भाँतिही चित्र श्रीर चिह्न हैं, श्रीर वह नदीके दाहिने तटपरके एक पहारमें कटी हुई है।

एक दिन सबेरेको हम श्रकस्मात् उस पहाड़ी खडुसे बाहर हो गये, श्रौर वहाँ हमार सामने सूची थी। मेरे श्रानन्दकी उस समय सीमा न थी।

हमने वहाँ सभी बात शिवनाथके लेखानुसार ही पाई। अजक, अज्ञात शाखानदी, जलपात, और नीवक गाँव। हमने प्रत्येकको क्रमशः पाया; किन्तु मेरी समभमें सेराफिसकी कत्र और मितनी-हपीं नगरकी विद्यमानताक। सबसे भारी प्रमाण यही सूची थी, जो शिवनाथसे कथनानुसार ठीक एक गाजरके आकारमें पर्वतको काटकर काई एई थी।

हमलोग उम शतको, पर्वतः अइसे दूसरे तटपर टहरे। दूसरे दिन सात बजे ही मैं घनदातक साथ उस पार गया श्रीर फिर हम दोनो पहाइके ऊपर चढ़े। मैंने श्राशा की थी, कि वहाँ कोई शिलालेख पढ़नेको मिलेगा, किन्तु रेगिस्तानी तफ़ान ने वहाँ कुछ न बाकी छोड़ था। वह पत्थर जिसपर सूची कटी हुई थी, बहुत ही नर्म था, श्रीर मुफे बड़ा ही श्राश्चर्य हुश्रा, कि कैसे यह, इतनी शताब्दियों के बाद भी बचा हुश्रा है। श्रव यहाँ हमारा रास्ता ठीक दिल्ल पश्चिमकी श्रोर था। नोटबुक श्रीर नकशेसे हमें मालूम हुआ था, कि रेगिस्तान तक पहुँचनेके पूर्व हमें भाड़ियोंसे भरी पहाड़ी सूमिपर चलना होगा। श्रीर फिर नकशेपर शिवनाथ के शब्द थे—यहाँ, इस बालू की भूमिपर सूर्य भट्ठेकी भाँति धधकता है।'

श्रव यहाँसे हमें नदीका किनारा छोड़ देना था। हमारे हृदयमें था, श्रव हमारे सामने ही प्राचीन सभ्यताका नामलेवा मितनी-हर्षी शहर श्रीर सेराफिसकी कब्र, जिसके किल्पत खजाना है, किन्तु हममें श्रीर हमारे लच्यके बीचमें एक भयंकर, श्राग्नेय, दुस्तर, रेगिस्तान है। हमारे पास इसके जाननेके लिये कोई उपाय न था, कि कहाँसे हमें रेगिस्तान पार करना चाहिये। पर्वतसे श्रागे बढ़कर उस मरुभूमिपर कदम रखना क्या था, मृत्यु के मुखमें पैर रखना। जो कुछ गोली-गंटा, माल-श्रसचाब हमें चाहिये, सब श्रपने ऊपर लादकर चलना है। हमने नोटबुकमें बहुत खोजा कि रेगिस्तानपर कहीं पानीका भी ठिकाना है। किन्तु व्यर्थ। उसपर कहीं भी श्रोसिस या हरितभूमिका पता न था। जितना ही उसपर श्रिषक ख्याल दौड़ाते थे, उतना ही हमें वह किन्न मालूम होता था। मेरे श्रीर सार्था उतने हढ़ न थे, जितने कि धीरेन्द्र। हम लोग उनकी श्राज्ञाकी प्रतीचा कर रहे थे। दो सप्ताह तक, जब कि हमलोग सूची पर्वतके पास ठहरे थे, वह बोलते बहुत कम थे, बराबर श्रमली यात्राके विचारोंमें डूबे रहते थे।

तब हमारे सूदानी ग्रौर ग्रारव नौकरोने हमारे साथ रहनेसे इन्कार कर दिया। उन्होंने नीवकमें तरह-तरहकी ग्राप्तवाहें सुनी थीं, ग्राव वह ग्रापनेको बड़े भयानक स्थानमें पड़े देख रहे थे। वह एकदम नीलको लौटनेके लिये ग्राधीर हो पड़ । धीरेन्द्रने उनसे कह दिया, कि हम तुम्हें रेगिस्तानके पार न ले नलेंगे किन्तु तुम्हें जानेसे पहिले हमारे लिये कुछ काम करना होगा, ग्रौर फिर तुम लोग खुशीसे एक नाव लेकर यहाँसे लौट जाना।

श्चगले दो दिनों तक, कप्तान पासके पर्वतोमें शिकार खेलनेमें लगे थे। शिकारों की यहाँ भरमार थी। वह रोज शामको श्चत्यन्त छोटी जातिके कितने ही हरिनोंको मारकर लाते थे। उसके चमड़े श्चलगकर धूपमें उन्होंने सुखा लिये, श्रीर फिर उन चमड़ोंसे उन्होंने कई छोटी-छोटी मशकें बनाई । मैं धीरेन्द्रकी सुईको चलते देखकर बड़ा श्राश्चर्यमें पड़ रहा था।

इन सीधी-सीधी तय्यार मशकोंमें नदीका पानी भरा गया । ऋौर तब धीरेन्द्र, धनदास ऋौर चार सुदानी रेगिस्तानकी ऋौर चल पड़े।

वह लोग तीन दिन तक गायब रहे। मैं श्रीर चाङ् डेरेपर थे। मैं श्रपनी डायरी लिख रहा था, स्चीकी परीत्ता भी कर रहा था, जिसके विषयमें मुक्ते कई महत्वपूर्ण नई बातें मालूम हुई, श्रीर मैंने उन सबको नोटकर लिया। श्रीर महाराय चाङ् नदीके तटपर पैर फैलाये, हाथोंको बाँधकर पेटपर रक्खें केवल सोया करते थे। जान पड़ता था, वह समक्त रहे थे, कि हमलोग श्रब बड़े सुरित्तित हैं, किन्तु मेरा ऐसा ख्याल न था।

जब कप्तान धीरेन्द्र लीटकर आये, तो वह अपनी पहिले रेगिस्तानी मुहिम-से बहुत प्रसन्न थे। वह लोग रेगिस्तानके किनारे तक पहुँच गये, और वहाँ पहांडकी जड़में एक मशक पानी दबा अपये थे। यहाँपर उन लोगोने दूसरी मशकके पानीको आपसमें बाँटकर विया, और रात भर विश्राम किया। दूसरे दिन स्थोंदयसे पूर्व ही उटकर, शेष चार मशकोको लिए हुए, सभी सदानी धीरेन्द्रके साथ, जिनके हाथमें बराबर दिग्दर्शक यंत्र था, आगे रेगिस्तानमें बड़े जोरका धावा मारे। मध्यान्हके समय उन्होंने मशकको बालूपर रखकर उसके ऊर बालूके बड़े भारी दिरेका निशान कर दिया। बहुत रात गये रेगिस्तानमें और भी आगे बदकर उन्होंने दूसरी पानीकी मशक गाड़ दी।

उस दिन उन्होंने पाँचवीं मशकका पानी पिया और फिर एक मशक लीटते वक्तके लिए रखकर वह लोग लौट श्राये। जब वह लोग नदीके किनारे पहुँचे, तो प्रत्येक प्यासके मारे व्याकुल था। वह नदीके के किनारे चले गये। श्रार हाथों पैरोंके बल सुककर बकरियोंकी माँति उन्होंने पानी पिया।

कप्तान धीरेन्द्रकी दूसरी यात्रा पहिलीसे भी कठिन थी। इस बार वह धन-दासके साथ चार दिन तक गुम रहे। वह सबेरे ही वहाँ से खाना हो गये। अप्रवकी बार उनकी चाल बहुत तेज थी, अप्तः सूर्यास्त से बहुत पहिले वह उस पर्वतकी जड़में पहुँच गये। वहाँ जरा भी सुस्ताये जिना रातमें आगो बढ़ते गये श्रीर रेगिस्तानकी पहिली मंजिलपर सुबहके आठ बजे पहुँच गये। इस प्रकार बिना एक बूँद जल कंठके भीतर डाले यह छब्बीस घंटा दिनकी घघकती धूप श्रीर गर्मीमें चलते गये। उन्होंने एक मशकसे पानी निकालकर पिया श्रीर फिर जलते बालूपर वह पेटके बल लेट रहे। सूर्यकी प्रचंड किरणें बराबर उनपर पड़ रही थीं।

धीरेन्द्र ऋौर धनदास दोनों ही काले स्याह हो गये थे। सूदानी भी धूप-से बहुत पीड़ित थे। स्यांस्तके करीब वह लोग फिर ऋागे बढ़े किन्तु रास्ता भूल गये, ऋौर दूसरे मुकामको सूर्योदयके कितनी ही देर बाद तक न पा सके थे।

ग्रव प्यासके मारे वह लोग बहुत ही तंग न्या गये थे। उन्होंने दो मशकोका जल पी डाला। ग्रव स्दानियोंने रातको ग्रीर ग्रागे बढ़नेसे इन्कार कर दिया। तब कप्तान धीरेन्द्र ग्रिकेले ही एक मशकको लिए ग्रागे बढ़े, ग्रीर ग्राधी रातको उसे एक जगह गाड़कर प्रातः ग्राठ बजे तक ग्रापने साथियोंके पास लौट ग्राये। ग्रापने पैरोंका निशान देखते देखते वह दिनकी उस प्रचण्ड धूप हीमें लौट पड़े। ग्राव उनके पास दो मशक पानी राह-खर्चके लिए था। उनमेंसे एकको तो उन्होंने पहिली रेगिस्तानी मिझलपर पी लिया ग्रीर, दूसरी पहाइकी जड़में ग्राकर। जब वह लोग स्चीपर्वत पहुँचे, तो जान पड़ता था, वह नरक से निकलकर ग्रामी ग्राये हैं। चेहरा काला, ग्रोठ फटे, ग्राँखें भीतर धुर्सी—बड़ी भयानक सूरत थी।

दूसरे दिन नौकरोंने कप्तान धीरेन्द्रको श्रापनी मजदूरी भुगताने के लिये कहा। उनकी मजदूरी चुका दी गई, श्रीर हमने एक नाव खाली करके उनको दे दी। फिर वे बड़ी खुशी-खुशी नदीकी लौटती धार से लौट पड़े।

"वहाँ इस बाल्की भूमिपर सूर्य भट्ठेकी भाँति धधकता है"

मेरे लिए श्रव स्थिति श्रत्यन्त मीषण मालूम हो रही थी। हमलोग श्रक्रीकाके मध्यमे थे। वहाँसे सभ्य जगत् हजारो कोस दूर था। यदि कोई श्राफत श्राइं, तो कोई मदद करनेवाला न था। हमारे पास कोई उपाय न था, कि हम श्रपने समाचारको सभ्य जगत् तक पहुँचा सकते। श्रक्सर रातको वड़ा दर तक निद्राश्रत्य हृदयमें उस जनश्रत्य स्थानमें, में नाना संकल्यावकल्पम मग्न रहता था। किन्तु यह खूब मालूम हे, घीरेन्द्रने श्रीर न धनदास श्रार चाङ्ने कमी एक च्या भर भी श्रापत्तियोंके भीषण ख्यालको श्रपने पास फटकन दया।

हम लांग अपने साथ कई बड़े-बड़े कोला लाये थे। उनमेसे चारमें हमने अब कात्स, आपघाका बक्स, थांडसे वर्तन, कुछ लाद्य-पदार्थ, कप्तानका प्रसिद्ध शाशका आंखावाला। डब्बा, चाङ्का भानमतीका पिटारी, आर कितनीही और वस्तुए—जिन्ह धारेन्द्र लाभदायक समक्ति थे, जैसे दूरवीन और ादग्दर्शक रख लिया। धनदासक हाथम उनक चचाकी नोटबुके थीं और कप्तान धीरेन्द्रने जा अब हमार सारथा थे—नकशा हाथमें लिया। मेरे हाथमें गोबरैला-बीजक दिया गया। उस समय हमारी स्रत आदिमयोंकी अपेचा लादू जानवरोंसे आधक मिलती थी। एक दिन कुछ रात गये हमलोग धीरेन्द्रके पीछे-पीछे उस मयंकर यात्राक लिये चल पड़े।

सूर्योदयक बाद भा हमलीग पहाड़ां हीमें थे, श्रीर धीरेन्द्रने बड़ी बुद्धिमानी-से धूपम श्रागं बढ़ना राक दिया। हमने वहाँ कुछ गर्मागर्म चावल श्रीर तर्कारां बनाई। हमलोगींको कएठ भीजने भरके लिये, मशकर्मसं पानी लेनेका हुक्म था। हमारे साथमं तीन मशकें थी। मुक्ते श्रफ्सोस है, मुक्ते एकको भी ले चलने की श्राज्ञान थी।

रात्रिके स्त्राते ही हमलोग फिर स्त्रागेके लिए चल पड़े, स्त्रोर सूर्योदयसे दो

घंटा पहिले हमलोग उस पहाइकी जड़में पहुँचे जहाँसे रेगिस्तान स्त्रारम्भ होता था।

मुफ्ते कभी वह दृश्य न भूलेगा, जिसे कि उस रात्रिको पहाड़की ऋन्तिम सीमा और रेगिस्तानके ऋारम्भपर खड़े होकर, मैंने सामनेकी ओर देखा। पिन्छम-श्रोर पूर्ण चन्द्रमा ऋस्त हो रहे थे, और उनकी किरणोसे सारा रेगिस्तान उज्जवल समुद्रकी भाँति दिखलाई पड़ रहा था। उसी समय हमारे पीछेसे उषाकी सवारी ऋाई। जरा ही देरमें एक प्रकाशकी बाद उस समतल भूमिपर फैलने लगी।

ऐसे तो हमेशा ही उषा अपने साथ आशा और आनन्द लेकर आती है। किन्तु उस दिनकी उषा मेरे हृदयपर हजारों मन बुखार लाद रही थी। दिख्ण और पूर्वकी ओर, जहाँ तक हिंद जाती थी, सिर्फ बालू ही बालू दिखलाई पड़ता था, न कहीं पहाड़, न कहीं वृद्ध और न कहीं पानीकी धार—कुळु भी नहीं सिर्फ सुनहला जलता हुआ बालू।

मेंने व्यर्थ ही, रेगिस्तानके उस पारवाले पर्वतको देखनेके लिये सामने नजर दौड़ाई। मेरे दिलको उस भयानक रेगिस्तानके दर्शनसे, उपविष्ट लेखकोवाली मितनी-हपीकी सड़कका दर्शन ही अच्छा मालूम होता था। न वहाँ कहीं पर्वत था, न उसपरकी कटी हुई प्रकांड देवमूर्त्तियाँ। वहीं और दुछ नहीं, सिर्फ एक बालूका समुद्र था, जो दूर न जाने कहाँ तक फैला हुआ था। वह एक मृत्युका देश, अथवा निराशाका स्थान था।

कतान धीरेन्द्र वहाँ सूर्योदय तक ठहरे, क्योंकि रातमें गई हुई मशक न मिल सकती थीं। जब वह मिल गई, तो हम वहाँसे हटकर एक नालेमें चले गये। वहाँ धूपसे अब्छा बचाव था। यद्यपि पानी ठंडा न था, किन्तु उस समय वही बहुत प्रिय मालूम होता था।

उसी शामको ६ बजे हमने पहिले-पहिल मरुभूमिमे पैर रक्खा। धीरेन्द्रके पैरोंको देखते-दखते आगो बढ़ना आसान था। चॉदनीमें भी हमें पदिचह्न अच्छी तरह दिखाई देते थे।

यह यात्रा बहुत कठिन थी। चलते समय घुट्टी-घुट्टी तक हमारे पैर, बालूमें

धँस जाते थे। बीचमें दम लेने तथा भोला एक कन्धेसे दूसरे कन्धेपर बद-लनेके लिये हम टहर जाते थे; किन्तु पानी पीनेकी हमें सख्त मनाही थी। ऋाधी रातको भी बालू इतना गर्म था, कि छुद्या नहीं जा सकता था।

हमें बड़ी त्र्यासानीसे पहिले पड़ावका स्थान मिल गया। पानीकी मशक एक चार हाथ ऊँचे गाजराञ्चित बालूके नीचे रक्खी थी। हमने उसे निकालकर पहिले उसमेंसे त्राधा पी लिया, त्रीर फिर सोनेके लिये बालूपर लेट गये।

सूर्यकी तेज धूपने हमें नींदसे जगा दिया। वहाँ कहीं छाया न थी। रेगिस्तान क्या, अच्छा धधकता हुआ अवाँ था। थका-माँदा वेदम में वहाँ पड़ा रहा, किंतु असह्य धूपमें नींद कहाँ ?

बालुमें वहाँ कितने ही कीड़े थे। कितनी ही ग्रह्श्य चीजें थीं, जो काट रही थीं। ग्राँखें बन्द किये हुए मैं उस बालूपर चित सोया हुन्ना था, किन्तु लहकते हुउ लाल लोहेकी माँति सूर्यकिरणें मेरी पलकोंपर पड़ रही थीं।

धीरेन्द्र हमं पाना न पीने देते थे। उन्होंने कहा, हमें इन तीन मशकोंपर हाथ न लगाना होगा, जब तक कि हम अन्तिम ग्क्ली हुई मशकके पार न हो जायं। यह वह नहीं बतला सकते थे, कि वह जगह अभी कितनी दूर है। हमें एकमात्र संयोगका भरोसा करना था, जीवन की आशा व्यर्थ थी। हो सकता है, हमारे भाग्यमें इस निर्जन भयकर बालूमें प्राण खो देना बदा हो, अथवा सारी ही कितनाइयों को भेततं, हमलोंग जिन्दा, प्रकांड मूर्तियां और उपविष्ट लेखकोंकी की सड़कपर पहुँच जायँ।

स्यास्तिके समय हमें आधे बचे हुए पानीको पीनेकी आजा मिली। पानी गर्म था, किन्तु उसने अपना काम किया, हमारी प्यास उससे बुक्त गई। तब धीरेन्द्रने कहा आज हमें एक दौड़ लगानी होगी। आज रातमें अपनी सारी शक्ति लगा-कर आगे बढ़ना चाहिये।

सायकाल सात बजे ठं देमें हमने कूच किया। हम एक ही पाँतीमें चल रहे थे; सबसे आगे धीरेन्द्र, फिर घनदास, तब में और हमारे बगलमें चाङ्। धीरेन्द्रका कदम सुके भयंकर मालूम होता था। वह पदचिह्नोंको देखते हुए बड़ा लम्बा लम्बा डग डाल रहे थे। एक वादो बार उन्होंने बीचमें कोई तान भी छेड़ी, किन्तु मेरे लिये गाना ? गानेकी कौन चलावे, गाना सुनना भी जहर मालूम होता था। मुक्ते मालूम होता था, कि अब गिर जाऊँगा और अब गिर जाऊँगा। मेरे रोम-रोममें भयानक व्यथा थी।

किन्तु मैंने पक्का कर लिया था, कञ्चाई न दिखाऊँगा। मैंने देखा कि, पक्के इरादेका भी उतना ही मूल्य है, जितना शारीरिक बलका। ग्यारह बजते बजते हम दूसरे मुकामपर पहुँच गये ? वहाँ हमें तीसरी मशक मिल गई। मेरा हृदय व्याकुल हो उठा, जब कि मैंने कप्तानका हुक्म सुना—बिना ठहरे स्त्रागे बहो।

हमें इस मशकको भी साथ ले चलना था, जिसमें रेगिस्तानके पारतकके लिये हमारे पास चार मशक पानी हो। यद्यपि मैं निर्वल ग्रौर वेदम था, किन्तु मैं यह कभी न देख सकता था, कि कप्तान धीरेन्द्र एक ग्रौर भी श्रिधिक बोक्त श्रपने ऊपर लें, वह इसके लिये बिल्कुल तय्यार थे तो भी यह चौथी मशक मेरे हिस्सेकी थी, मैने उसे देनेसे इन्कार कर दिया।

लेकिन कुछ भी हो, मेरा कलेजा मेरे शारीरसे मजबूत था। अपेचाक्तत टंडे उस सुबहके समय आध घंटा चलनेके बाद मतवाले शाराबीकी भाँति में लड़खड़ाने लगा। मेरे ऊपर नचत्र नाचते हुए दिखाई देरहे थे, और धीरेन्द्रका लम्बा शारीर अस्पष्ट धुँघला-सा दिखलाई देता था।

करीन था, कि में ऋपने ऋापको जमीनपर फेंक देता और ऋपने साथियोसे कहता—तुम्हारी यात्रा मङ्गलमय हो ऋज सुभे यहीं मरनेके लिये छुंड़ दो, जाञ्रो ऋगो बढ़ो । इसी समय ऋकस्मात् मेरे कन्धेसे मशक उतार ली गई।

चाङ्—'में देख रहा था प्रोफेसर, इसे में ले चल रहा हूँ, आप अपनी नाककी खोर देखें। केवल यात्राके अन्तका चिन्तन करें ख्रीर कदम आगे बढ़ाते चलें; ख्रीर बस, हमलोग पहुँचे दाखिल हैं।

मेरे पास वादविवादके लिये शक्ति न थी। मैंने उन्हें श्रपना बोफ ले चलनेको छोड़ दिया। वस्तुतः वह ऐसा करके मेरी रज्ञा कर रहे थे, इसे वह वैसे ही जान रहे थे, जैसे मैं। सूर्योदय हो गया, श्रीर श्रब भी हम श्रागे बढ़ रहे थे। श्रब हमारे सामने सिर्फ धीरेन्द्रका पदचिह्न था। सौभाग्यसे इन दिनों हवा नहीं चली थी, जिससे बालूमें उथल-पुथल न हुश्रा था, श्रीर पदचिह्न जैसाका तैसा बना था।

चलत-चलते हम चौथी श्रौर ऋन्तिम मशकपर पहुँच गये। सूर्य ऊपर चढ़ गये थे, धूप मर्मवेधक थी। धीरेन्द्रकी श्राज्ञा पाते ही हमलोग पानीपर भ्रें मेड़ियोकी मॉति पड़ गये।

दिन वैसे ही बीत गया, जैसे कि पहिले। कीड़े, प्यास, निद्रासे उचाट, श्रौर श्रमस धूप भीपण यातना दे रहे थे। श्राँखों के ऊपर हाथ रखकर हमने दक्तिण-पश्चिमकी श्रोर देखा, किन्तु वहाँ कहाँ पर्वतका चिह्न? कलकी यात्रा हमें श्राशाकी सीमासे बाहर कर देगी, वहाँ मृत्यु ही एक श्रसंदिग्ध वस्तु होगी।

यदि नक्शेपर विश्वास किया जा सकता है, तो ऋब तक हम ऋषा रेगिस्तान पार कर चुके थे। छोर यदि नक्शेमें इसका ध्यान नहीं दिया गया था, जैसा कि रंगतसे जान पढ़ता था; तो फिर मृत्यु हमारी बाट जोह रही थी। वहाँ मृत्यु थी, या हजारों भीट ऊँचे ऋाकाशमें मँडराते गिद्ध—वही वहाँ एकमात्र जीवनके चिह्न नजर छाते थे—दोनों ही हमारी प्रतीचा कर रहे थे।

निस्सन्देह धीरेन्द्र ने बड़ी बुद्धिमानी की जो उस रात पिछली पहर उन्होंने हमें सो लेनेकी इजाजत दी। में तो बिना विश्राम लिए ग्राधा घंटा भी त्रागे नहीं चल सकता था, उस धधकती धूपमें लेटे हुए भला कहीं नींदका पता था! हमने मशकका बचा जल पी लिया, ग्रौर रातके एक बजे फिर ग्रागेके लिए कदम बढ़ाया।

मेंने चाङ्को अपना बोक्त ढोने दिया। में जानता था, कि मेरा उसके लिये कुछ भी प्रयत्न मूर्खता होगी। अब हमारे पास चार मशक पानी था, और सामने रेगिस्तानका कुछ पता न था, कि अभी कितना दूर है। यह एक जुआ था, जिसे हम मृत्युके साथ खेल रहे थे। मैंने कप्तान धीरेन्द्रके चेहरेकी अपेर देखा। उनकी आँखें बतला रही थीं कि उन्हें इसमें स्वाद आ रहा था। वह

एक ऐसे पुरुष थे, जिन्होंने सारे जीवनमें मृत्यु ऋौर विपत्तियोंसे वैसे ही खेला था जैसे मदारी तलवार ऋौर छुरीसे ।

स्योंदयके समय धीरेन्द्रने विश्राम करनेके लिये कहा । हमने थोड़ा-सा पानी पिया, कुछ घंटे त्र्याराम किया, त्रौर बाकी दिन भर फिर वही ऋसहा धूप, वहीं भीपण गर्मी।

शामके बक्त फिर कृच किया, श्रीर रात भरमें कई कोसकी यात्रा हुई। तीन बजे हमलोग फिर ठहर गये, जिसमें धूर उगनेसे पूर्व कुछ, निद्रा, कुछ, विश्राम ले लें। उस दिन सबेरेको हमने उस चौथी मशकको खाली कर दिया जिसे चाङ् मेरे लिये ले चल रहे थे। उनकी श्रोर देख कर मैंने जान लिया, उन्होंने बड़ी तकलीफ सही है। इन कुछ, दिनों में उनका वज़न बहुत घट गया था। उनकी श्राँखों में श्रव वह चमक न थी। श्राँखों के गिर्द काला मेंडर (मंडल) बैठ गया था।

श्रगले तीनों दिनों भी हमने पूर्ववत् ही श्रपनी यात्रा जारी रक्खी। रात्रि श्रीर सबेरेके कुछ घंटोंमें ही हम यात्रा करते थे। घीरेन्द्रकी श्राज्ञासे हम बहुत थोड़ा-थोड़ा जल पीते थे। मुफे स्मरण है, उन दिनों कभी भी मेरी जीभपर काँटा-सा लगना न बन्द हुश्रा, जान पड़ता था कोई कंडे का दुकड़ा मेरे मुँहमें रख दिया गया है। वह बराबर तालूसे चिपका रहता था।

जैसे ही जैसे हम रेगिस्तानमें त्रागे बढ़ रहे थे, धूप ग्रौर भी ग्रमहा होती जाती थी। मशकका पानी खाली होता जाता था, ग्रौर हम उसे फेंकते जाते थे। पहिले चाङ्की मशक खतम हुई, फिर धनदासकी। इस प्रकार छठवें दिनकी यात्रामें हमारे पास सिर्फ एक मशक पानी था जिसे कप्तान धीरेन्द्र लिये हुए थे।

श्रव हमारे सन्मुख जीवन-मरण का प्रश्न था। हमलोगोंने उस समय दिल तोड़कर श्रन्तिम प्रयत्न करना ठान लिया। हमलोग उस दिन दोपहरके तीन बजे ही चल पड़े, जब कि सूर्यकिरणें वैसे ही प्रचंड थीं। पसीना हमारे भँवों-से चूरहा था, एकके पीछे एक हम श्रागेकी श्रोर श्रपने श्रापको दकेल रहे थे। सूर्यास्तके समय धीरेन्द्रने हमें आधा-आधा गिलास पानी दिया। वह गर्मी खे उबल-सा रहा था। हमारा कठोर सेनापित हमें ावश्राम लेनेकी इजाज़त नहीं दे सकता था। उन्होने हमसे कहा, कि हमें आगे बढ़ते चलना चाहिये, नहीं तो यहाँ मरना होगा।

उस रातको एक गर्म किन्तु ऋाद्र हवा दिल्ए ऋोरसे चलो, जिसने बालू-को उलट दिया। हमारा ऋाँख ऋार नाकम रेत भर गई, ऋोर याद मुह खोलते ता उसे भी भरत दर न लगता।

घरटा बीत गये। यह एक भीषण महाप्रयाण था। आये पागलकी भाँति खुदकता हुआ मैत्राग बद रहा था। मेरे आङ्ग-प्रत्या शूत्य हो गये थे। मेरे दिमागम उस समय सोचनका शक्ति जरा भी न बच रही था। मैं एक मशीन का भाँति आगं बद रहा था। जान पड़ता था, पीछेसे कोई दकेलते हुए मुफे ले जा रहा है।

तत्र पूर्वाय चितिजयर उपाका प्रथम चिह्न दिखलाई पड़ा। धीरेन्द्रके मुंहसे एक शब्द निकलनेके साथ हा, हमने भोलां, बन्दूको ख्रीर ख्रपने थक शरीरको बालूपर फेंक दिया।

उस हृदय विदारक प्रातःकालका स्योंदय मुक्ते कभी न भूलेगा। जैसे ही प्रकाश फंला, चारो आर वृद्ध-वनस्पतिरिहत प्रााणिचिह्न. स्ट्रिय वहा दिगन्तव्यापा बालूका-समुद्र था। हवा अब भी दि एकी आरसे बह रही थी। अब भी चार हाथ ऊँचो हवामें बालूकी दोवार कुहरे-सी चारों और नज़र आ रही थी। इस कुहरे के ऊपरका वायुमण्डल अब भी स्वच्छ था, और हम कोसों दूर तक नजर फंला सकते थे। हम कुछ भी न देख सकते थे, सिवाय एक पहाड़ी दोवारके जा दि एपियमिकी और हमें कोसों खड़ी मालूम होती थी और यही महभूमिका अन्त था! यही हमारी तपस्याका फल था। यद्यपि हम निर्वल और खतम थे, तो भी एक बार आनन्द-ध्विन प्रकट करनेसे बाज न आये।

लेकिन, तो भी त्राभी हम खतरेसे बाहर न थे, क्योंकि जिस समय हम पर्वतकी त्रार देख रहे थे, हवा तेज होती जान पड़ी; क्रीर जब हमने दिच्या-की त्रार देखा, तो रेगिस्तानके ऊपरसे कुळ बादल-सा त्राता दिखाई पड़ा। धीरेन्द्रने पीनेक लिये पानी दिया, उसके ज़रा देर बाद सूर्य छिए गया; श्रीर हमने अपने श्रापको बालुके तृफानमें पाया।

यदि हम आँख खोलते, तां अन्धे हो जाते, यदि बोलते तो बालू कंटकी अोर भोंका जाता था। हम बहिरे हो गये थे। हम अन्धे और गूँगे थे। हम-लोग एकके ऊपर एकको ढाँककर लेट गये। उस भयानक अवस्थामें उसी तरह, सारे दिन हम वहीं पड़े रहे, हममें उटनेकी शक्ति न थी।

यह तूफान छत्तीस घंटे तक बना रहा, श्रीर इतने समयमं हमने श्रपने पानीका बहुत-सा हिस्सा पी डाला । जब हम रातको चलने लगे, तो मालूम हुश्रा । हमारी गठरियोंका वजन ड्योटा हो गया है । उनके वारीक छिद्रों द्वारा बहुतसी रेत भीतर चली गई थी ।

स्यांदयके समय हमें पार्यत्त्यभित्ति नजदीक दिखाई पड़नं लगी, तो मी अभी कुछ मील दूर थी। अब हमारेमेंसे कोई भी ऐसा न था, जिसकी शक्ति समाप्तिको न आ पहुँची हो। धीरेन्छ, जिन्होंने अपनी मर्दानगीसे मेरे ऐसे मुदोंमें जान डाल रक्ली थी, अब कंकाल मात्र रह गये थे। चाङ् अपने पहिले शरीरकी छायामात्र भी न रह गये थे। और धनदास तो, इस अन्तिम समय पागल या सिन्नपात अस्तसे मालूम हो रहे थे। उनकी आँखें बाहर निकल आई थीं, वह बड़ी बीमत्स दृष्टिसे सामनेकी आंर देख रहे थे। उनके पतले ओष्ट जोरसे बन्द थे। वह किसीकी आंर भी न देखते थे; वस सामने दीवारकी और देखते वह बड़े जोरसे आगे बढ़ते जा रहे थे: उनकी उस समयकी अंग-भंगी एक बाजकी दौड़ दौड़नेवालेकी सी थी।

सचतुच यह एक दौड़ थो। मृत्यु—सबसे क्रूर मृत्युकी दौड़; मारे प्यासकं हम परिणामको देख रहे थे। हम जानते थे, कि किसी समय भी हमारी शक्ति जवाब दे सकती है, श्रौर हम श्रान्तिम लच्यको सामने देखते-देखते सर्वदाके लिये इस शुष्क श्रान्तेय भूखंडमें गिर सकते हैं।

श्रीरेन्द्रने अवशिष्ट जलको हममें बाँट दिया। मुक्ते उनकी उदारताका स्मरण, बिना आँखोंमें आँस् लाये नहीं आसकता, वह सर्वदा अपने लिये कम, और हमलोगोंके लिये अधिक जल देते रहे। वह कष्ट मी हमलोगोंसे अधिक

श्राने शिरपर लेनेके लिये तैयार रहते थे। वास्तवमं धीरेन्द्र स्वामाविक नेता ये। तब एक बार श्रपने ऊपर श्रन्तिम जोर लगा, उस लहकती हुई धूपमें हम बेतहाशा श्रागेको बढ़े। किन्तु क्या करते ? बालू परका चलना था। जब तक पैर उठाकर श्रागे रखते तब दृसरा श्राधी दूर पीछे खिसकके श्राता था।

इस घीरे-घीरे आगे बढ़ रहे थे। मैं और चाङ् सबसे पीछे रह गये थे। घनदास, घीरेन्द्रसे भी आगे कदम बढ़ाये जा रहे थे। जान पड़ता था, उनके अपर कोई जिल्ल या भूत सवार हुआ है। वह लुढ़कते-पुढ़कते, अपने पैरोंसे बालूको पीछे फेंकते आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने एक बार भी लौटकर पीछे न रेखा कि हम आ रहे हैं या नहीं।

यह दोपहरका समय था, जब कि मैं बेहोश हो गया। धूप श्रीर निर्वलता-ने श्राखिर सुभ्तपर काबू पा लिया। मैं वहीं भूमिपर गिर पड़ा।

जब मुक्ते होश हुन्ना, तो मैंने देखा, कि महाशय चाङ् भुककर मुक्ते उठानेकी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी बहादुरीसे यह प्रयत्न किया, किन्तु श्रमी वह मुक्ते बीस कदम भी न ले गये होंगे, कि मुक्ते लिये हुए वह भी जमीनपर गिर पड़े।

हम दोनों ही पास-पास कुछ देर तक उसी प्रकार श्रांख मुँदे पड़े रहे। हमारे ऊपर सूर्यकी श्रागमरी किरणें बराबर पड़ रही थीं। हम एक तरहसे बिल्कुल निर्जीव मनुष्य थे। प्यासके मारे मेरे कंठके भीतर मानो लाखों कॉ टे चुभा दिये गये थे। मुभे जान पड़ता था, मेरी जीभ श्रागमें पड़ी है। बालूके मारे मेरी श्रांखोंमें खून उछल श्राया था। मेरे हाथ ऐसे जल गये थे, कि उनके जरा भी छूनेसे दर्द मालूम होता था। मेरी बन्दूककी नली जैसे श्रागमें तपाकर निकाली मालूम होती थी।

मैंने उठने का जरा भी प्रयत्न न किया। मैं समक्त रहा था, कि ऐसा कोई भो प्रयत्न निष्फल होके रहेगा। जहाँ गिरा था, वहीं मैं चुपचाप पड़ा, मृत्युकी बड़ी गिन रहा था। श्रीर तब मैं जमीनसे उठा लिया गया। मैंने देखा कि कि धीरेन्द्र लौटकर मुक्ते उठाये चल रहे हैं। मैं बोलनेके लिये श्रसमर्थ था, किन्तु मेरी त्राखोंसे उस समय क्राँस् बह रहा था। मैंने समफ लिया, कि जिन्दगी भर मुफे इस स्वर्गीय देवताका भारी कृतज्ञ रहना होगा।

मेंने पीछे देखा, तो चाङ् आते हुए दिखाई दिये । आगे धनदासको फिर पागलोंको भाँति आगे लुढ़कते देखा । अब उनकी दृष्टि पहाड़ीकी उन मूर्तियों-की ओर थी, जो डेंद्र सौ हाथ ऊँची पहाड़ीमें खुदी हुई थीं; और जिनका मुख मरुमूमिकी ओर था ।

मुक्ते त्राश्चर्य-ध्विन करनेकी सामर्थ्य न थी। मैंने देखा, धीरेन्द्र त्रौर चाङ्मेसे भी किसीने मुँह न खोला। दोनोंकी त्राँखें उन्हीं प्रकांड मूर्त्तियोंपर लगी थीं, त्रौर उन्हींकी त्रोर वह बढ़ रहे थे।

इन पुरानी मूर्त्तियोंको में जानता हूँ । बाई श्रांर प्राचीन मिश्रके देवता थातको मूर्त्ति थी, उसका मुख पिवत्र इविस् पद्मीका था; श्रीर दाहिनी श्रोर श्र्माल-मुख मृत्युका देवता श्रनुविस् । स्वच्छ वातावरणमें इन श्रद्भुत मूर्त्तियों-को हम स्पष्ट देख रहे थे, यद्यपि श्रव भी वह एक मीलसे भी श्रिषिक दूर थीं । दोनों पास-पास खड़ी थीं, श्रीर उनका एक-एक हाथ, जान पड़ता था, उस मीहीको बतला रही थी, जो हमारा लद्द्य था ।

तब, धीरेन्द्र मुक्ते हाथमें लिये हुए ही जमीनपर गिर पड़े । पीछेसे आकर कर चाङ्ने उन्हें खड़ा होनेमें मदद दी । मैंने उस समय देखा, अपनी बची बचाई शक्तिको लगाकर यदि स्वयं आगे बढ़नेकी हिम्मत नहीं करता; तो धीरेन्द्र और चाङ् दोनों ही मुक्ते एक कदम भी आगे ले चलनेमें असमर्थ हैं, और अन्तमें यहीं तीनोंका अन्त हो जायगा । हम धनदासके विषयमें विल्कुल भूल ही गये थे, वह अब मूर्त्तियोंके नजदीक पहुँच गये थे। मैं एक बार हिम्मत करके खड़ा हो गया, और हम तीनों ही एक दूसरेका हाथ पकड़े, जलते हुए बालूपर आगे वढ़े।

उसी समय, हमें सामनेसे ऊँची श्रावाज सुनाई दी। जमीनकी श्रोरसे नजर उठाकर, जिस समय हमने ऊपरकी श्रोर नजर डाली, तो देखा कि धनदास दोनों हाथोंको ऊपर उठाये जमीनपर गिर गये।

श्रभी हम उनके पास तक न पहुँचे थे, कि वह फिर उठ खड़े हुए । श्रपने

भोले श्रीर बन्दूकका बालूपर फेंककर वह फिर मतवालेका भाँति दौड़ पड़े। वह एक बार फिर पहाड़की जड़में गिर पड़े, किन्तु श्रवकी बार उठ न सके, श्रीर हाथों श्रीर पैरों—चारोंके बल श्रागे सरकने लगे। हम उस स्थान-पर श्राये, जहाँ उन्होंने श्रपना भोला श्रीर बन्दूक छोड़ी थी, श्रीर इमलांग भी, वहीं भूमिपर पड़ गये। भयभीत बच्चोंकी भाँति हम इकटे हो गये, श्रीर देखने लगे, कि धनदास उसी प्रकार हाथों-पैरोंक बल सरकते हुए, उम

शिखरपर जाकर वह गुम हो गये। हम प्रायः एक घंटा तक प्रतीक्षा करते रहे। ग्रीर तब पूरे ग्रङ्तालीस घंटोंके बाद हमने मनुष्यकी ग्रावाज मनी। धनदासने बड़े जोरसे चिल्लाकर कहा—

वुमाऊ सीढ़ीपर चढ़ रहे हैं, जो पहाड़में ऊपर जानेके लिये काटी गई हैं।

'पानी ! यहाँ पानी है ! हम जी गये !'

धीरेन्द्र खड़े होकर चल दिये, वहाँ से पर्यतकी जड़मं और फिर सीढ़ियांक ऊपर चढ़े। में श्रीर चाङ् भी उनके पीछे, पीछे चले, िकन्तु हम बहुत निर्वल ये, हमारे लिये उस श्रत्यन्त ऊँची सीढ़ीपर चढ़ना बहुत किटन था। हम वहीं भूमिपर बैठ गये, श्रीर थोड़ी देरमें-धीरेन्द्र एक डिब्बा पानी लेकर हमारे पास श्राये। पानी टंडा ठीक स्वर्गीय देवताश्रोंका श्रमृत था, इतना ही नहीं उससे भी श्रिधिक था, वह हमारे लिये जीवन, श्राशा, शिक्त, श्रीर साहस था। हमने भयंकर मरुभूमिको पार कर लिया। विपत्ति श्रीर कष्ट भले ही श्रागे हों. किन्तु फिर वैसी भीषण यातना न भोगनी पड़गी।

### -88-

# उपविष्ट लेखकोंकी सड़क

पहाइके ऊपर पानी, श्रीर नीचे उसका पता नहीं, इसका कारण सम-भना श्रासान है। रेगिस्तानका बालू एक कठोर स्तरके ऊपर है, जिसमें होकन्न पानीके जानेकी गुंजाइश नहीं। पहाड़ीका ऊपरी माग भी वैसे ही कठोर स्तरका बना था, किन्तु उसका निम्नस्तर छोटे-छोटे पत्थरोंका था। यही कारण था. कि शिखरसे दो सी गजकी दूरी हीपर ठंडे और स्वच्छ जलका एक भरना या। हम अब उसके किनारेपर गये और दोरोंकी भाँति, हाथों और पैरोंके वल भुककर खूब पेट भर पानी पिया।

जबसे हमने नदी छोड़ी थी तमीसे हमने पानी न देखा था। उन दिनों भी हम भयक्कर मच्छरोंको सेनाके भयसे नदीतटसे दूर हटकर डरा डालते थे। उनमेंसे एक जातिके कीड़े, लगातार सारे श्रफीकामें उत्तरसे दिच्च तक पाये जाते हैं। इन कीड़ोंके काटनेका कोई बुरा प्रभाव मनुष्योंपर नहीं पड़ता, किंतु वह खुरवाले पशुश्रों—गाय, भैंस श्रीर घोड़ोंके लिये घातक होता है। हमने सोवात-उपत्यकामें, उन घातक मिक्खयोंकी विद्यमानताका पता, शिवनाथकी नोटबुकसे पाया था; श्रीर यही कारण था, जिसके कारण ऊँट द्वारा हमने मर्भमिको पार करनेकी इच्छा न की। इननी दूर दिच्च श्राकर शायद ऊँट जी नहीं सकते थे।

जब हमने ठंडे पानीसे ऋपनी प्यासको भली-भाँति बुक्ता लिया, तो गठरी-मोटरी खोलनेका ख्याल बिल्कुल छोड़कर हम वृत्तोंकी ठंडी छायामें लेट गये, ऋौर जरा ही देरमें घोर निद्रामें निमग्न हो गये।

स्योंदयके समय में उठा, तो देखा, धीरेन्द्र श्राग वाल उसपर देगची रखकर नाश्तेकी तैयारी कर रहे हैं। हम तीनों श्रादमियोंने उठकर मुँह धोकर पहिले तो दिल खोलकर स्नान किया, उस समय तक धीरेन्द्रका नाश्ता तैयार होकर परसा जा चुका था। श्रव देर करनेकी श्रावश्यकता न थी, भूख वहें जोरकी लगी थी। कम्बल विद्याकर हम चारों वहाँ पेड़ोंकी हरी छायामें बैठ गये, श्रीर भोजन करने लगे। उस दिनके फुलकों श्रीर तकारीमें कैसा स्वाद था, यह कहनेकी श्रपंद्या अनुमान करने हीमें श्रासान है।

त्रव हमने त्रपने चारों त्रोर नजर दौड़ाकर देखना शुरू किया। जान पड़ता था, हम उस नरलोकसे निकलकर त्राये हैं, जिसकी प्रचंड त्रागमें द्वाया, जल त्रौर विश्रामका नाम नहीं। त्रव हम एक ऐसे देशमें थे, जहाँ, चारों त्रोर हरे वृद्ध थे, लम्बी त्रौर हरी घासें लहलहा रही थीं, वायु शीतल श्रीर मन्द गतिसे चल रहा था। हमारे पैरोंके नीचे भरने का कलरव क्या था। मानो स्वर्गीय वीगाकी मधुर भंकार।

वह विचित्र श्रानन्दप्रद दृश्य मुफे कभी न भूल सकेगा। हम पर्वतके शिखर पर थे; श्रौर हमारे नीचे उत्तरकी श्रोर जहाँ तक दृष्टि पहुँचती थी, वहीं जल-सस्य-रहित भयानक सुनहले प्रतप्त बालुश्रोंका रेगिस्तान था। दिन्त् ग्र श्रोर का देश चित्रकी भाँ ति हमारे सामने फैला हुश्रा था। हरी घास श्रोर वन-स्पितयोंसे लहलहाता वह देश चालीस मोल तक चला गया था। वायुमंडल इतना स्वच्छ था, कि चालीस मील दूर होनेपर भी दूसरे छोरका पर्वत बिल्कुल नजदीक, स्पष्ट-सा दिखाई देता था। जहाँ-तहाँ छोटी पहाड़ियाँ थीं, जो हरियालीसे दँकी थीं श्रीर जिनपर जहाँ-तहाँ बड़े-बड़े पत्थर पड़े हुए थे। हमारे भरनेसे पानीका एक पतला-सा स्रोत नीचे की श्रोर गया था, श्रीर श्राग जाकर श्रीर भी श्रनेक भरनोंसे मिलकर श्रन्तमें पहाड़के नीचे पहुँचकर उसने एक छोटी नदीका श्राकार धारण किया था। यह नदी बहुत दूर तक, मैदानमें होती हुई, जा रही थी। हम लोग कितनी ही दूर तक उसे दिन्तण्की श्रोर जाते देख रहे थे।

हमारे स्थानसे दो फर्लाङ्गकी दूरीपर १० फीट ऊँची दो पत्थरकी मूर्त्तियाँ दिखाई दे रही थीं। इनका मुख एक दूसरेकी त्रोर था। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, तुरन्त में उठकर उधरको दौड़ पड़ा, जिसमें पाससे उनको भली प्रकार देखूँ। त्राकार-प्रकारमें वह बिल्कुल उस उपविष्ट लेखककी भाँति थीं, जो कि सक्कारामें मिला था। दोनों मूर्तियाँ शताब्दियोंके जलवायु के त्राघातसे ऐसी विकृत हो गई थीं, कि उनका पिहचानना मुश्किल था। प्रत्येक लेखक पालर्था मारकर एक पीढ़ेपर बैठा हुत्रा था। उनके श्रागे घुटनोंपर कागजका चोंगा पड़ा हुत्रा था। उनके शरीरपर वस्त्र नहीं मालूम हो रहा था, लेकिन उनका बाल प्राचीन मिश्रियोंकी भाँति कटा हुत्रा था। किन्तु त्राश्चर्यकी बात यह थी, कि जहाँ तक सामनेकी त्रोर दिखाई दे रही थी। पहाड़के शिखरसे हीं यह मूर्त्तियोंकी दोहरी कतार दिखाई दे रही थी। पहाड़के शिखरसे हीं यह मूर्त्तियोंकी दोहरी कतार दिखाई त्री ग्रार जाती दिखाई देती थी। इनमें

पहिलेकी मूर्तियाँ बड़ी, किर उनसे छोटी, किर उनसे ...इस प्रकार श्रस्य ट छोटे बिन्दुश्रोंके रूप श्रीर श्रन्तमें श्रद्धण्ट-इस प्रकार मूर्तियोंका सिलसिला दिखाई देरहा था।

इसमें सन्देह नहीं, कि उस सड़कको चिह्नित कर रही थां, जो सीदियोंसे सीधी मितनी-हपींको जाती थी। इस बातको शिवनाथ ने भी लिखा था।

उस समयके अपने जोशका वर्णन करना मेरे लिये असम्भव है। एक रातकी विश्वान्तिके बाद ही मैं सारी ही अतीत-यातनाओं को भूल गया, और अानेवाले खतरों का मुक्ते जरा भी ध्यान न था। उपविष्ट लेखकों की सड़कका आविष्कार ही असाधारण बात थी, निस्सन्देह यह मेरियटके आविष्कारसे भी कहीं बढ़कर था। मैं आश्चर्यभरे हृदयसे दिल्ला के पर्वतको देख रहा था। मुक्ते अब विश्वास हो गया, कि यहाँ अवश्य वह मितनी-हर्षी शहर है, जिसमें थेविस राजकुमार सेराफिसकी कब है।

दिन भर हमलोग शिखरपर तृद्धोंकी ग्रानन्दमयी छायामें विश्राम करते रहे। मैंने ग्रपने साथियोंसे ग्रपनी ग्राशाके विषयमें कहा! इसमें सन्देह नहीं. कि ग्रपने जोशमें मैं ग्रापेसे बाहर हो गया था। मैंने इसपर विचार करना ही ग्रावश्यक न समभा, कि हमारे सन्मुख श्रव भी बहुत ही विष्न-बाधायें हैं। मैंने यह समभा, हम चारों ग्रादमी ग्रानन्द-मौजके साथ, भेरी, नगारे ग्रीर ढोलोंकी ग्रावाजके साथ बड़े टाटसे, प्राचीन मिश्रियों की भाँति उपविष्ट लेखकोंके रास्ते ग्रागे चलेंगे। मेरे दिलमें इसके ग्रातिरिक्त कोई इच्छा न थी, कि ग्रपनी इन्हीं ग्राँखोंसे सहस्राव्दियों पुराने मिश्रके एक नगरको तो देख लूँ। घीरेन्द्रकी विचित्र मुस्कुराहटने मेरे जोशको घटा दिया, में रोख चिल्लोका महल बना रहा था। घीरेन्द्र एक व्यवहार कुशल पुरुष थे। ग्रीर मैं बिल्कुल कोरा।

घीरेन्द्र—'प्रोफेसर महाशय, आप तो ऐसी बार्ते कर रहे हैं, जैसे हम ससुराल जा रहे हैं। यहाँ मैं आपसे मतभेद रखता हूँ। मैं समक्षता हूँ, इमारी यात्राका सबसे भयानक भाग अब आ रहा है।' मेरे दिलमें एक बार फिर मरुम्मिका दृश्य याद हो आया। मैंने बड़ भयसे कहा-

'सबसे भयानक !'

भीरेन्द्र—'हाँ, खतरा! श्रापने बहुत कुछ विचार किया है, किन्तु वह इस समय मुभे श्रन्छा नहीं लगता। पहाड़में काटकर बनाई हुई दोनों प्रकाड मूर्तियों एवं उपविष्ट लेखकोंके विषयमें श्रापका कुछ भी वर्णन करना मुभे बिल्कुल श्रहचिकर जान पड़ता है। श्रापने ख्याल नहीं किया, कि हमारे सामनेका प्रदेश श्रावाद है?'

में—'त्राबाद ?' धीरेन्द्रने शिर हिला दिया। में —'मैंने नहीं देखा।' धीरेन्द्रने दूरवीन मेरे हाथमें दे दी त्रीर कहा—

'इससे देखिये, थोड़ी देरके लिए, महाशय, प्राचीन स्थाल दिलसे हटा दोजिये । इस देशका पहिले सविस्तार निरीक्षण कीजिये ।

मैंने वैसा ही किया दूरवीनको दूरके पहाड़ों श्रौर श्रपने बीचकी भूमिपर लगाया। मैंने एकदम देखा, कि भीरेन्द्रका कहना बिल्कुल टीक था। जहाँ-तहाँ, विशेषकर नदीके किनारोंपर, छोटी-छोटी कियारियाँ, जो शायद धान या गेहूँके खेत होंगे, दिखाई दे रही थीं। कहीं-कहीं पशुश्रोंका फुंड भी चर रहा था। मैंने दूरवीनको धीरेन्द्रके हाथमें देते हुए कहा—

'हॉ, स्थान ग्राबाद है।'

र्धारेन्द्र--'ग्रापने वर देखे ?'

में -- 'नहीं।'

धीरेन्द्र--'तो श्रापने श्रन्छी तरह नहीं देखा।'

श्रव वह खड़े हो गये श्रीर श्रॅंगुलीसे उन्होंने एक टीलेकी श्रोर इशारा किया | वह एक मीलपर रहा होगा | उनके कहनेके मुताबिक दूरबीनको उधर फेरकर देखा, श्रीर मैंने विस्मयके साथ पहिले-पहल एक छोटा-सा गाँव देखा । उसमे श्राघे दजन घर थे, जिसके सामने मैंने श्रादमियोंको श्राते-जाते देखा ।

विना एक शब्द भी कहे मैंने दूरबीनको धीरेन्द्रके हवाले किया । इस बीचमें उन्होंने चाङ् श्रीर धनदाससे स्थितिकी भयंकरतापर वार्तालाप भी कर लिया था।

में एक थेलेपर बैठ गया, श्रौर कप्तान धीरेन्द्रसे वोला — 'तो फिर हमें क्या करना चाहिये ?'

'भीरेन्द्र — 'मुफ्ते जान पड़ता है, कि अगले कुछ घंटे हमारी किस्मतका फैसला करेंगे। हम बहुत देर तक यहाँ, दूसरोंकी आँखोंसे छिपे नहीं रह सकते।'

वह थम गये, जान पड़ता था, उत्तरकी प्रतीचामें हैं। मेरे लिये मुड़कर फिर रेगिस्तानमें जानेकी अपेचा मृत्यु ही हजार गुना अञ्छी थी।

किसीने उत्तर न दिया, फिर धीरेन्द्रने कहा—'वहुत अच्छा। अब समय आ गया है, जब कि हमें बहुत-कुछ आपके ऊपर भरोसा करना होगा। जो कुछ शिवनाथने लिग्वा है, उनमेंसे अब तक हमने सब सच पाया है। अतः हम उनकी इस बातपर भी विश्वास कर सकते हैं, कि इसी सड़कके किनारे आगे मितनी-हपीं नगर है, और यहाँ के सभी लोग प्राचीन मिश्री भाषा बोलते हैं। आप उसे जानते हैं। आप उसे जानते हैं। आप उनके चाल, व्यवहार, पोशाकके विषयोंमें भी बहुत जानते हैं। आधुनिक जंगिलयोंके विषयमें सुक्ते बहुत अनुभव है, किन्तु प्राचीन सभ्यताके विषयमें कुछ भी नहीं जानता। तो भी इतना में भली भाँ ति जानता हैं, कि इन लोगोंके साथ कैसे व्यवहार करना चिंदगे। उसमें जहाँ जरा भी चूके, और हममेंसे एककी भी जान न बचकर लीटेगी। मैं समकता हूँ, प्राचीन मिश्री दयापूर्ण हृदयवाले नहीं थे!'

में-- 'बल्कि इसके विरुद्ध, ग्रत्यन्त कूर।'

में समभ रहा था, त्राभी धीरेन्द्र और भी कुछ कहेंगे, किन्तु वह चुप हो गये। उसी समय म० चाङ्ने ऋपनी ऋँगुली ऋपने श्रोठोंपर रक्खी और फिर उसे हिलाया, कि हमलोग कुछ न बोर्ले । श्रौर तब श्रँगुलीको कानपर रखकर श्रौंखके इशारेमे वतलाया —सनो ।

#### -- 83-

### रथी, हमारी हिकमत

हमलोगोंने कान लगाकर सुना, और थोड़ी ही देरमें घोड़ेके खुरकी खट खटाहट सुनाई दी। चाङ् तुरन्त जमीनपर गिर गये, और हाथों-पैरोंके बल सरकते हुए एक बड़े पत्थरकी ब्राइमें चले ब्राये। वहाँ से उन्होंने हमें भी वैसा करनेके लिये इशारा किया। हमलोग भी तुरन्त उसी तरह लम्बी घासोंमें सर कते हुए उनके पास पहुँच गये।

चट्टानकी ब्राइसे बड़ी सावधानीके साथ हम उधर देखने लगे। उसी समय हमें सामनेसे एक बड़ी जातका लकड़बच्छा मैदानमें चलता दिखाई दिया। जानवर बिल्कुल थक गया था। जिस वक्त वह हमारे करी बसे निकला तो हमने देखा कि उसकी जीभ बाहर निकलकर हिल रही है।

हमलोग अधिक देर तक जानवरको न देखने पाये थे, कि हमने दूरणे कोई काली चीज आते देखी। थोड़ी देरमें वह और करीव आग गई और हमने देखा, कि वह दो पिहयोंका एक रथ है, जिसपर एक आदमी जरा-सा आगेकों मुका हुआ बैठा है। उसके दोनों हाथोंमें घोड़ेकी लगाम है, और साथ ही एक वड़ा घनुप भी। उसके शरीरपर और कपड़ा न था, सिर्फ कमरमें एक सुनहली किनारीकी लुंगी बँधो थी। उसके कंठमें एक हार था, जिसमें जंड हुए रख चमक रहे थे। जिस वक्त घोड़ा आगे दौड़ रहा था, उसके लम्बे अयाल पीछेकी और उड़ रहे थे।

वह एक बड़ी मजबूत रगपटोंका जवान था, उसकी उम्र तीस वर्षकी रही होगी । उसका रथ दौड़ता हुआ हमारे, बिल्कुल नजदीक करीब पचास गजके फासिलेपर आ गया। ऐसा श्रच्छा घोड़ा मैंने शायद ही देखा होगा। यह एक श्रसल ताज़ी घोड़ा था, जिसकी पूँछ खुरों तक लम्बी थी। उसके शिग पर वैसा ही कोयले सा काला पंख था, जैसा कि उसका सारा शरीर।

हम श्रमी देख ही रहे थे, कि उस श्रादमीने भटसे लगामकी बाई बाहपर फेंक दिया। श्रीर बहुत फुर्तीसे तर्कशमेंसे तीर निकालकर ज्यापर लगाई। तर्कश, श्राजकलके टमटमोंमें जहाँ पाँवदान रहता है, वहाँ ही रथमें लगा हुश्रा था। उसने ज्याको कान तक खींचकर जिस बक्त छोड़ा तो एक बार उसकी टंकार हमारे कान तक श्रानेसे बाज न श्राई। निस्सन्देह जबसे इस प्राचीन श्रस्त्रकः श्राविष्कार हुश्रा होगा. तबसे कभी भी ऐसा लच्य न लगाया गया होगा। बाण जाकर चर्छके बायें कन्धेके नीचे लगा, श्रीर निश्चय वह कलेजेमें घुस गया होगा, क्योंकि जानवर एकदम सिकुड़कर गोल हो गया, श्रीर फिर जमीनपर लुढ़क गया। उसके प्राण निकल गये।

रथ हाँकनेमें भी वह आदमी दूसरा कृष्ण था, श्रीर घोड़ा भी बिल्कुल सधा। उसने फट इशारा करके लगामको, रथपर रक्या श्रीर घोड़ा शान्त खड़ा हो गया। एक मिनट हीमें उसने लकड़ेके शरीरसे बाण निकालकर उसके मृत शरीरको रथमें रख दिया। श्रीर तय फिर उसने रथको मोड़ा. श्रीर जरा ही देरमें हवासे बार्ते करता वह घोड़ा, दूर उपविष्ट लेखकों की सड़क-पर जाता दिखाई दिया। श्रव टापकी श्रावाज भी न मुनाई देती थी, नरथ ही, सिर्फ धूलीका एक बादल-सा श्रागे बढ़ता जाता दिखलाई एड रहा था।

हमलोग चुपचाप उसे देखते रहे। उसके दूर चले जानेपर भी मिनटों बीत गये, तब किसीने मुँह खोला। सूर्य उस समय ग्रस्त हो रहे थे। पश्चिमके चितिजसे लाल ग्रागकी लपट सी ग्राकाशमें फैल रही थी। च्रण-च्रण यह रक्तिमा बढ़ती ग्रौर ग्राकारमें संकुचित होती जाती थी। पहिले पहल भीरेन्द्रने उस नीरवताको भंग किया।

धीरेन्द्र—'देग्वा, प्रोफेसर, त्राप यह नहीं कह सकते कि हम खतरेसे बाहर हैं।'

मैंने श्रपनी लाल रूमाल, जिसे मैं बराबर श्रपने साथ रखता हूँ, जेबसे निकाली, श्रीर पेशानीका पसीना एक बार पोंछा।

श्रीर तब मैंने कहा-- 'श्राप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्रापने ठीक

ऋनुमान किया था। जान पड़ता है, मैंने इस आदमीको पहिले भी देखा था। मैंने अपनी कल्पनाकी दृष्टिसे इसीको या ऐसे ही किसी और जवानको ऐसे ही रथपर सवार, उस सड़कसे जाते हुए देखा था, जो थेबिस् से कब्तस् नगरको नीलके दृष्टिने किनारेपर जाती थी। वह युवक फरऊन रामेसस् या मेतीके द्वारका सामन्त था। किन्तु कैसा आश्चर्य है, उसे ही अब जागृत-अवस्थामे अपनी खुली आँखोंसे में उन्नीसवीं शताब्दीका विद्याव्रतदेख रहा हूँ! यह अविश्वसनीय है! लेकिन कैसे हम इससे इन्कारी हो सकते हैं! इम अपनी आँखोंकों कैसे भुटला सकते हैं।

धनदास खड़े हो गये श्रीर उन्होंने पर्वतोंकी श्रीर श्रॅंगुली की। एक बार फिर मैंने उनके ऊपर पागलपन सवार देखा। उन्होंने चिल्लाकर कहा—'वहाँ. बह वहाँ। में सेराफिस्का सोना रक्खा है।'

उनकी श्रॉप्वें चमक उटों । उनकी श्रॅगुलियॉ हिल रही थीं । उनके श्रंग-ग्रंगमें बिजलीकी-सी स्फूर्ति श्रा गई थीं । धीरेन्द्रके सुँहमें बीड़ी सुलग रही थीं । ग्रार चाङ् ग्रासन जमाये वैठे थे । उनके चेहरेगर एक लम्बी सुस्कुराहटकी रेग्वा थी, ग्रार श्रांग्वें बन्द थीं । मैं समक गया, वह विचारमें मग्न हैं ।

धीरेन्द्र—'यदि हम नीचे मैदानमं जाते हैं, तो हमें शिरको पहिले ही इथेलीपर रख लेना होगा। अब सवाल यह है, कि कैसे हमें इस काममें हाथ जालना चाहिये! कैसे हमें आरम्भ करना चाहिये!"

यह महाशय चाङ् थे, जिन्होंने इसका उत्तर दिया।

'हमें भेस बदलकर चलना होगा।'

मैं-- 'भेस बदलकर! कौन सा भेप ?'

चाङ्—'मैं समभतः हूँ प्रोफेसर, इसका उत्तर त्राप ही भली भाँति दे मकते हैं।'

में एक मिनट तक सोचता रहा, किन्तु मुफे कुळु भी न सूफ पड़ा । चाङ् मेरी श्रोर देख रहे थे। उन्होने कहा—

'त्रवश्य, त्राप कुछ सोच सकते हैं। क्या इन लोगोंके कोई ऐसे देवता नहीं हैं, जिनके भेसमें हमलोग त्रागे बढ़ सकें ?' श्रव मो मैंने सारे श्रिमिप्रायको पूरी तरह न समक याया । मैं प्राचीन मिश्र की देवतावलीको जानता था । निस्सन्देह संसारमे बहुत कम जातियोंके पास इतने देवता होंगे । महान श्रोसिरिस् जिसका मन्दिर रोमके ज्युपितरसे मी बड़ा था, श्रोर जिसका शासन सारे देवलोक श्रोर मत्येलोकमें एक-सा था । मिश्रमें केवल परम्परासे श्राय ही सैकड़ों देवता न थ, बिल्क प्रत्येक नगर श्रपन पृथक् देवता रखता था, श्रोर स्थानीय माहात्म्य स्चक उसके विषयमें कई रोचक कथायें थीं । फ्ताः मेम्फिस नगरका प्रधान देवता था श्रोर श्रामन राजधानी खिबस्का । इसिसका ब्रतोंपर श्रिधकार था । मैंने मिश्री उवमालाकी कथायें श्रोर वारीकियाँ समकनी शुरू कीं । किन्तु चाङ्ने वीच हीमे शत काटकर कहा—

'ठीक, प्रोफेसर रेसारे देशमं अनेक गुणो, रूपों आर कथाओंसे युक्त बहुत-से देवता रहे होंगे। किन्तु उस पहाझीपर खुदी प्रकाड मृत्तियोंके बारेमे क्या है!' वह किनकी प्रतिमायें हैं ? याद रिलये, उनके बारेमें में एक स्वत्तर भी नहीं जानता?'

में—'वह थात ग्रीर ग्रजुबिस हैं, एक जादू ग्रीर कलाग्रोंका देवता. ग्रीर दूसरा मृत्युका ग्रर्थात् यमराज !

चोङ्--'मान लो, हममे दो थात् श्रौर श्रनु।वस्कं रूपमे नीचे जायं, ता यहाँ के निवासियोंका हमारे माथ कैसा वर्ताव होगा !'

इस प्रस्तावके मुनते ही मेरी श्राँखें चमक उटीं , इसके परिशामके स्थाल ने मुफ्ते चिकत कर दिया । मैंने कहा—

'बहुत श्रिषक सफल होने की सम्मावना है! प्राचीन मिश्री भी हमारे लांगोंकी ही भाँ ति, महाशय चाङ्! पुनर्जन्मको मानते थे। उनका विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्यकी दोहरी श्रात्मा होती है, जो कि बगबर जीवित रहती है। शायद ही उनका कोई कर्मकाड या धार्मिक कृत्य होगा, जिसे मैं श्रच्छी तरह न जानता-समभता हूँ। यह विचार श्रवश्य कामयाव होगा। श्रीर यदि हम इसमें श्रसफल हुए, हमारा रहम्य खुल गया, तो उसके परिणामको ख्याल करके मेरा हृदय काँपता है।'

कप्तान धीरेन्द्र—'एक बार में जंगली लोगोंपर शासन करने लगा था. सिर्फ इसी कारणसे कि, मैंने उनके पूज्य प्रेतका रूप धारण किया था। मैंने उन्हें अपना दास बना लिया था; किन्तु मुभे स्वयं अन्तमं इस वंचनासे घृणा हा उठी । मुभे उनकी सरल इत्यतागर दया आई, कि उन्होंने कैसे अज्ञानपूर्ण विश्वासको धर्म मान लिया है । फिर मैंने उन्हें देशके काम करनेवाले आर्य मिश्निरयों के हाथमं सौंप दिया । पीछे एक प्रचारक ने मुभसे कहा कि वह बड़े सम्य हो गये हैं; अब आप उनके मुखसे भगवान् महावीरकी सूक्तियाँ और भगवान् गौतमकी युक्तियाँ सुन सकते हैं।'

चाङ् धीरेसे खड़े हो गये। मैं नहीं समभता, उन्होंने कसान धीरेन्द्रकी बातको सुना होगा। वह अपने ही विचारोंमं मग्न थं। उन्होंने कहा—मैंने हजारों पार्ट लिये हैं, और सबको बड़ी सफाईसे अदा किया है। यह अत्यन्त भयंकर काम होगा, इसमें सन्देह नहीं। यह तुम्हारे ऊपर है, प्रोफेसर। यदि तुम समभते हो, कि हमें इसमें सफलता पानेकी गुज़ाइश है, तो वैसा कहो। इम तुम्हारी आशाके पूरे पावन्द होंगे।

त्रव मुक्ते सारी बात साफ-साफ क्तलकने लगां। में इसकी सम्भावनासे खूव वाकिए था। में खूव समक्त रह था, कि इसके त्रविरिक्त कोई भी दूसरा उपाय मितनी-हर्षीय प्रवेश करनेका नहीं है, यदि सचमुच कोई मितनी-हर्षी वहाँ पहाड़ोंमें है।

में—'क्या यह सम्भव हैं, कि गीदड़के मुखका एक ऐसा चेहरा बनाया जाय जिसे हम अपने मुँहपर लगा सकें ?

धीरेन्द्र—'यह बिल्कुल आसान है। अभी दस मिनट पहिले हम एक लकड़ेको देख चुके है। मुक्ते जानवरोंके खलरियाने और चमड़ेको सिक्तानेका बड़ा अभ्याय है। मुक्ते इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि मैं चर्लके शिरका ऐसा चेहरा बना सकता हूँ, जिसको लगानेपर कोई भी उसे पहिचान न सकेगा। बह ठीक एक बड़े गीदड़के मुँह-सा जान पड़ेगा। मैने एक बार रामायणके नाटकमें एक पात्रको हनूमान् बना दिया। सचमुच उसके चेहरेमे कमाल था।'

में—'श्रौर क्या श्राप एक दूसरा चेहरा भी बना सकते हैं, जो पवित्र इविस् पत्नीका सा हो ?'

धीरेन्द्र-'यह कुछ कठिन है, तथापि बनाया जा सकता है।'

मं—'ग्रौर एक श्येन या बाजका ?' धीरेन्द्र—'हाँ, यह भी।'

मे— 'वाह! हमारे पास गांवरैला वीजक है। देवता लांग स्वयं गांवरैला कां लौटाकर, सेराफिस्की कव्रपर लां रहे हैं। हमलोगोंको नदीके द्वारा यात्रा करना हांगा। क्यांकि पिवत्र नील-तटपर ही सारे प्राचीन मिश्रियोके धार्मिक कृत्य सम्पादित होते थे। श्रीर श्राप धनदासजी, श्रीसिरिसके पुत्र होरस श्राका-भ्य स्वामी विनयेगा। धीरेन्द्र अनुविस् वर्नेगे। श्रीर चाङ, पुस्तकों, शब्दों श्रीर सगीतके स्वामी, जादूकी लिपि—जिसे स्वर्ग श्रीर पृथ्वी या हदिस्में कोई नहीं जान सकता—के श्राध्य थात देवता बनेंगे। श्रीर में श्राप लोगोका प्रधान पुजारी, क्योंकि देवता लोग नीच, मनुष्य-सन्तानोसे स्वयं बातचीत कर नही सकते।

धनदास शिर उचकाकर हंसत हुए चिल्ला उठे--'खूद! इसमें श्रमफलता हो ही नहीं सकती!'

## - १३-

### नीलके देवता सेराफ्सिकी भूमिमें

उस दिन सबेरे हम लोगोने इस विषयपर श्रीर भी सविस्तार विचार क्या। भेने अपने साधियोको उन प्राचीन देवता श्रोके गुण-कर्म, स्वभाव भली भाँ ति वतला दिये, जिनका कि वह भेस धरने जा रहे थे। मुक्ते कोई भी कारण न मालूम होता था, कि क्यों हमारी हिकमत खाली जायगी। हमने देखा कि सारी तैयारी करनेमें श्रभी कुछ दिन लगेंगे, श्रीर हमारा मुकाम वड़ी बेढव जगहपर है। पहला काम तो हमने यह किया, कि अपना डेरा उठाकर वहाँ से दूर पहाड़के नीचे जा रक्खा। धीरेन्द्र श्रीर धनदास इसके लिये मीढ़ियों से होकर नीचे उतरे, जिसमें वह कोई उपयुक्त स्थान तलाश करें। उन्होंने श्राकर कहा, कि मूर्तियोंसे थोड़ी ही दूर हटकर एक अच्छी ठहरने लायक गुफा है।

वहाँ हम एक सप्ताह ठहरे । कामके मारे हमें जरा भी फुर्सत न थीं । कप्तानने एक लकड़ा मारा और फिर उसके शिरका खूब अच्छा चेहरा बनाया । उन्होंने उसे खूब आजमा-आजमाकर देखा, और जहाँ-जहाँ कोई बृटि मिली उसे दुरुस्त किया । इसमें पीछेकी और जोड़ था, किन्तु वह जीड़ इतनी होशियारीसे दिया गया था, कि बालोंके नीचेसे उसका पहिचान मिलना मृश्किल था । शिर पीछेकी और ठोक उसी जगह खतम होता था, जहाँ आदमीके बालोका जमाव । उस जगह भी जानवरके वाल इस स्पाईसे लटकाये गये थे कि कमाल था ।

बाज़ श्रीर इविसका चेहरा बनाना श्रिथिक परिश्रमका काम था. श्रीर कप्तान धीरेन्द्रको उसे पूरा करनेमें कई दिन लगे। उन्होंने एक वहा बाज़ मारकर, वास्कटके दुकड़ेपर इस प्रकार उसके पंत्रोंको जमाया कि देखनेमें वह बिल्कुल स्वामाविक मालूम हो। श्रीर उसमें श्रमला बाज़की चोच जरा दी। इविस्का प्राप्त करनेमें कोई भी मुश्किल न हुई; क्योंकि उसपार नदींके किनारे-पर इस जातिकी बहुत भी चिड़ियाँ पाई जाती थीं। इस प्रदेशमें लाल इविस् एक श्रत्यन्त सुन्दर पची—वहुत श्रिपकतासे पाई जाती थीं, किन्तु पविश्र इबिस, जो नीलके बाढ़के समय अपरी मिश्रमें बहुतायतमें दिखाई पड़ती हैं. बहुत कम। पर्वतके शिखरपरसे दूरवीन द्वारा, हम सैकड़ों लाल इविसोंकों नदींके तटपर धीरे-धीरे चलते श्रथवा उड़ते देख सकने थे।

यद्यपि पांत्रत इतिस्का शरीर चाँदीकी भाँ ति उजले रंगका होता है, किन्तु गर्दन श्रीर शिर विल्कुल काले श्रीर पंच श्रून्य होते हैं। हमारे पास इसके नकल करनेका कोई उपाय न था, श्रातः धीरेन्द्रने पाँच-छैको माग. श्रीर उनके शिरोंकी खाल उतारी। फिर इन टुकड़ोंको मिलाकर वड़ी सपाईसे सी दिया। श्रीर तब एक सस्त काली लकड़ीसे काटकर एक टेढ़ी चोंच बनाई। इस चाँचको उन्होंने ज्तेकी छोटी-छोटी काँ टियोंसे चेहरेम खूब चिपका दिया. श्रीर काँ टियोंके मुँहको छिपानेके लिये उसपर एक पतला-सा चमड़ा चिपका दिया।

इन तीनों चेहरेकी शकल, हूबहू असलकी माँति थी। जिन्होंने कसान धीरेन्द्रकी यात्राओंको पढ़ा है. उन्हें मालूम होगा, कि वह सटा अपने अस. एक डिब्बा शीरोकी आँखोंका, रखते थे, जिनके द्वारा जंगली लोगोंको वह अपने जादूकी करामात दिखाते थे। उन्होंने फिर उन आँखोंको प्रत्येक चेहरेमें, जहाँ उनके लगानेके लिए छेद किया था, वहाँ इस तरह लगा दिया; जिसमें कि आदमी उनके द्वारा बाहर की चीजें अच्छी तरह देख भाल सके।

इस बीच महाशय चाङ् भी श्रपने काम में तन्मय थे। यह मालूम है, कि वह श्रपनी उस भानमतीकी पिटारीको रेगिस्तानकी यात्रामें भी साथ लाये थे, जिसका कि वह ,श्रपने जासूसी काममें वड़ा उपयोग करते रहे हैं। उन्होंने उसमेसे रङ्ग निकालकर हमारे बदनको भी उस दिनके रथीके रङ्गमें रङ्ग दिया। कपड़ेके लिए हमें सबसे बदकर श्रासानी थी, क्योंकि पुराने मिश्रियोंकी पोशाक एक सीधी-सादी कमर-से घुटी तक पहुँचनेवाली छुंगी थी, जिसे उन्होंने श्रपनी कमीजोंसे बना लिया। श्रीर मेरे लिए चेहरे-मुहरे बनानेकी कोई जरूरत न थी, क्योंकि में सीधा-सादा देवताश्रोंका पुजारी एक मनुष्य था। हाँ, मेरे शिरमें, एक तो वैसे ही भगवान्का कोप था, बहुत कम बाल थे, दूसरे श्रब उसे भी धीरेन्द्रने श्रस्तुरा निकालकर घोटम-घोट कर दिया। बहुत दिनोंकी माथिन बिचारी मेरी मोछ-दाढ़ी भी साफ कर दी गई, श्रीर श्रन्तमें मेरा सुन-हली कमानीका चश्मा भी छीन लिया गया।

सूर्यास्तसे एक घन्टे पूर्व हमने पर्वत-शिखरको छोड़ दिया। वह एक बड़ा विचित्र जलूस था। प्राचीन मिश्री देवता, होरस्, अनुविस् श्रौर थात तथा माथ उनके एक वृद्ध पुजारी, श्रौर तारीफ यह कि, सबके हाथमें आधुनिक कोले श्रौर बन्दूकें। सचमुच यदि वहाँ मेरे पुराने संग्रहालयके साथी होते, तो हसते-हँसते लोट जाते। अनुविस्की बगल में एक लम्बी दूरबीन थी, श्रौर वह मोहिनी-मारकी बीड़ी फक फक कर रहे थे। थातके साथ दवाइयोंका बक्स था, श्रौर होरस् के कन्धेपर सैनिकोंवाली एक दूरबीन लटक रही थी।

प्रस्थान करनेसे पूर्व मैंने अपने देवतात्रोंकी परीचा की थी, और मेरे मनने कबूल किया, कि धीरेन्द्र और चाङ् अपने प्रयत्नमें बिल्कुल सफल हुए । धन-दास होरस्के रूपमें खूब सज रहे थे। उनकी असाधारण लम्बाई और भी उप-युक्त थी। क्योंकि मिश्री पुराणमें होरस्को सभी देवतात्रोंसे लम्बा बतलाया

गया है। धीरेन्द्र श्रनुविस्के रूपमें ठीक गीदड़की भाँति ही चंचल थे। श्रीर चाङ्की मोटी तोंद तो हर्मापोलिस्के देवता थातके बिल्कुल अनुरूप ही थी। यद्यपि जमातके श्रागे-श्रागे उपिक्ट लेखकोंकी सड़कपर मैं चल रहा था, किन्त् समय-समयपर 'श्रनुविस्' देवसे मुक्ते हुक्म लेना पड़ता था।

हमने, उस गाँवके करीय एक स्थानपर पहुँचनेका निश्चय किया था, हमने अपना सारा प्रोग्राम ठीक कर लिया था। अपन रातकी परीक्षासे हमें मालूम हो जायगा, कि हम फेल होंगे या पास।

हम लोगोंने चार घंटा सड़कके किनारे-किनारे सफर किया। इस समय स्राधी रात हो गई थी, श्रीर स्राकाशमे चन्द्रमा अपनी सोलहो कलासे उने थे। प्रकाश खूब तेज था, श्रीर जब हम उपविष्ट मूर्तियोंक पाससे घूमते थे, तो उन्हें स्पष्ट देख रकते थे। मूर्तियों ही चास्तवमें इमारे स्राजके गन्तव्य स्थानपर पहुँचानेके लिये काफी थीं।

यद्यपि रात्रि टंडी थी, तो भी सफर लम्बा था। मुभे बड़ी प्रसन्नता हुई. जिस वक्त अनुविस्ने खड़ा होनेका हुकम दिया। अपने भोलींको जमीनपर रखकर, हम बैठ गये। देखनेमें वह बड़ा विचित्र दृश्य था, जब कि याल आगरेके पेठेका डिब्बा खोल रहे थे, और होरस् हिन्दू-विस्कुट निकाल रहे थे। तब तीनों देवताओंने अपने-अपने चेहरे उतार दिये, और आनन्दसे बैठ कर सबने ब्यालु किया।

धीरेन्द्रने कहा—'श्रव, हमारे पास श्रांधक समय बैठनेके लिये नहीं है। हम श्रपने भोले-भंडेको यहाँ बल्कि छोड़ सकते हैं। इतनी रातको इस स्थान पर इनका चुराये जानेका बहुत कम भय है। श्रपनी-श्रपनी रिवाल्वरोंको छोड़ कर श्रीर कुछ भी साथ न लाश्रो, श्रीर उन्हें भी इस तरह श्राड़में छिपा रक्खो. जिसमें कोई देख न पावे।'

हमलोग खड़े हो गये; श्रीर श्रनुबिस्के पीछे-पीछे एक फुट ऊँचे गेहुँ श्रोंके खेतके बीचसे चल पड़े। पाँच मिनटके भीतर हम नदीके किनारे पहुँच गये, श्रीर किनारे-किनारे दो या तीन सी गजसे श्रधिक न गये होंगे, कि नदीके बायें किनारे हीपर, हमारे श्रागे एक घर था। उसका दर्वाजा इतना छोटा था, कि हमें भीतर घुसनेमें दोहरा हो जाना पड़ा । भीतर पहुँचतेही यातने बिजली की मशाल जगा दी । उस प्रकाशमें हमने देखा, वहाँ जमीनपर बिछे पुत्रालपर दो त्रादमी सोये हैं जान पड़ता था, वे किसान थे या खाले, क्योंकि उनके शरीरपर कोई त्राभूषण न था ।

घरके बीचमें लकड़ीके कीयलोंकी त्राग अब भी जल रही थी, श्रीर उसके पास तेलमें भिगाये सनकी एक मशाल रक्वी थी। श्रनुविस्ने मुक्ककर उस मशालको उटा लिया श्रीर फिर उसे श्रागसे लगाया। एक ही च्यामें मशाल की लौमें सारा मकान दिनकी तरह रोशन हो गया।

मैंने धीरेन्द्रके हाथसे मशाल लेली, श्रौर उसे श्रपने शिरके बराबर उठाया।

दोनों सोनेवाले जाग गये। उन्होंने चोरोंक धुस श्रानेका शक किया, श्रीर फटसे खड़े ही एकने हाथमें कुल्हाड़ी ले लो श्रीर दूसरेने एक बड़ा पत्थर । किन्तु जब उन्होंने मेरे तीनों साथियोंका देला, तो मत प्लिये—क्या हुश्रा, यह वर्णन करना बहुत मुश्किल है।

पत्थर त्र्योर कुल्हाड़ी दोनों ही जमीनपर गिर गई। एक त्र्यादमीका निचला जवड़ा गिर गया, त्र्योर वह हक्का-बक्का मुँह खोले हमारी त्र्योर टक-टकी बॉधे देखता रहा। त्र्यौर दूसरा पहिले तो भयके मारे चिल्ला उठा, त्र्यौर फिर त्र्यपने हाथोंको जोड़कर शिरपर रक्खे वह धरतीपर गिर पड़ा।

उसने चिल्लाकर कहा—'होरस्! मन्ध्या श्रीर उपाके उत्पादक श्रीसिरस के पुत्र, श्रपने दासपर दया करो।'

यह पहिलो हीसे निश्चय हो चुका था, कि मैं उनसे बात करूँगा। जिसमें इस बातकी परीचा हो जाय, कि मैं वहाँकी भाषा बोल सकता हूँ, या नहीं।

मैंने कहा—'शान्त हो! भय मत करो। नीलके देवता तेरे मुल्कमें इस लिये नहीं त्राये, कि तेरा त्रमंगल हो।'

जमीनगर पड़े हुए मनुष्यने उठनेका कुछ भी प्रयत्न न किया। किन्तु दूसरेने, जो वहाँ खड़ा था, मेरी स्त्रोर देखा, स्रोर सुके मालूम हो गया, कि उसने मेरी बात समक्त ली।

उसने पूळा-- 'श्राप पुजारी हैं !'

में—'महान् देव, होरस, श्रनुविस् श्रीर थात उस स्थानसे श्रा रहे हैं, जहाँ वह प्राचीन युगमें रहते थे। यह श्रनुविस् तेरे सन्मुख खड़े हैं, जिन्होंने श्रोसि-रिस् के श्रन्त्येष्टि पत्रको पूरा किया। उपा श्रीर सन्ध्याके पिता होरस्, जिन्होंने जगत्प्रकाशक सूर्यको बनाया। बुद्धिका देवता थात—वह तेरे पास उस ज्ञानकों लेकर श्राये हैं, जो तेरे पूर्वजोंको भी न प्राप्त था। श्रोसिरिस्ने इन्हे इस देशमें भेजा है, कि राके मंदिरमें इनका श्रनेकोपचारके साथ स्वागत किया जाय। रा-मंदिरके नीच उस सेराफिस्की समाधि है, जिसकी श्रातमा स्त्रमर है।'

जब तक मेरा यह कथन समाप्त हुन्ना, तब तक वह जमीनपर पड़ा हुन्ना स्नादमी भी सचेत हो गया। वह स्नकस्मात् उठ खड़ा हुन्ना स्नौर यह चिल्लाता हुन्ना बाहर भागा—देवगण पृथ्वीपर उतरे हैं, स्नब ससारका स्न्यत्त समीप स्ना गया !

दूसरा चरवाहा भी इन महान् देवतात्रोंक सन्मुख ऋपने ऋापकां ऋकला देखकर, थोड़ी देर ठिठका रहा, ऋौर तब ऋपने साथीकी भाँति ही, दर्वाजेसे निकलकर भाग गया।

उसने मुफ्ते इस बातका श्रवसर न दिया, कि जान सकूँ — श्राया उसने मेरी बात समक्ती या नहीं। तथापि मैंने यह देख लिया कि उनकी भाषा वहीं थी, जिसे मैं बोल रहा था। हाँ, उच्चारणमें बहुत फर्क था।

जैसे ही ब्रादमी बाहर निकल गये, वैसे ही धीरेन्द्रने मुभसे पृछा-- 'क्या ब्रापने उसकी बात समभी ?'

मैंने उन्हें बतलाया, कि समफनेमें कोई भी दिक्कत न हुई, किन्तु किन्हीं किन्हीं ऋंशोंमें यह भाषा प्राचीन नील-तटवासी मिश्रियोंकी भाषासे भेद रखती है, ऋौर उच्चारणमें तो ऋनेक भेद हैं।

धीरेन्द्र—'तो हमारा ग्रामीष्ट सिद्ध हुग्रा। अब हम ग्रापने सीधे रास्तेपर हैं। बस, हमें ग्राब ग्रागे बढ़ना है। ग्राप कहते थे, कि प्राचीन मिश्रियों के सारे बड़े-बड़े धमोंत्सव नदीके तटपर होते थे। तो ग्राब मुक्ते एक नावकी बड़ी जरूरत मालूम होती है। श्रौर चूँकि हम नदीके किनारेके गाँवमें हैं, इसिलये यहाँ उसका मिलना श्रासान है।

हमलोग अब नदीक किनारे-किनारे गाँवकी ओर चले, सबसे आगे अनु-विस् थे। हमें बहुत दूर नहाँ जाना पड़ा, और नदीके तटपर एक छोटी नाव बँधी हुई मिली। उसकी सूरत वैसी ही थी, जैसे नीलतटके प्राचीन मह्युओं के नावोंकी। वह एक वृत्तसे ऐसे स्थानपर बँधी थी जहाँ पानीमें लम्बी-लम्बी सेवार जमी हुई थी।

अब चाङ् श्रौर धनदास तो श्रमबाब लानेके लिये उस स्थानपर गये, जहाँ हमने श्रपना सामान छोड़ा था; श्रौर मैंने श्रौर धीरेन्द्रने नावको तीनों महान् देवताश्रोंके स्वागतकं लिये ठीक किया।

हमने अपना सारा मामान नावके पटरोंके नीचे रख । दया, और ऊपर खूब घास बिछाकर, एक प्रकारका अच्छा आसन सा बना दिया। धीरेन्द्रने नावकी पूँछमें पतवार बाध दिया, और सुभे उसके चलानेका ढंग भी बतला दिया। नावके बीचमें हमने एक चबूतरा-बना दिया, और उसपर ओसिरिस्की एक छोटी-सी पत्थरकी मूर्ति, जिसे हमने चरवाहोंके घरमें पाया था, स्थापित कर दी।

यह रातके दो बजेसे ऊपरका समय या जब कि हमने नावको खोल दिया। नदी बहुत तंग थी, किन्तु सौभाग्यसे चाँदनी इतनी तेज थी, कि हमें किनारा भली-भाँ ति दिखाई पड़ता था। धीरेन्द्रने कह दिया था, कोई जल्दी नहीं, धीरे-धीरे थारके साथ हमे ख्रागे बढ़ना चाहिये, ख्रौर जो कुळु भाग्य-भोगमें है, उसे ख्राने दो।

रास्तेमें मुक्ते अपने मित्रोंके साथ वार्तालाप करनेका बहुत कम अवसर मिला, क्योंकि वह माँ में और ओसिरिस्की मूर्तिके बीचमें बैठे थे। मेरे दिमाग में उस समय भविष्यके विचार चक्कर लगा रहे थे। मुक्ते इस भयंकर साहसप्तर बड़ा आश्चर्य होता था। हमारे आसपासका दृश्य उस दूध-सी छिटकी चाँदनीमें बहुत ही सुन्दर मालूम होता था। नदीके धुमावके साथ चलते चलते हम एक बार फिर उपविष्ट लेखकों के पास चले आये, उनकी श्व भी

वही शान्त नीरव करुणोत्पादक मूर्ति थी। हमारे सामनेसे कितने ही गाँव, मञ्जुवोंके भोपड़े, श्रौर कभी-कभी मंदिर श्रौर उनके घाट बराबर निकलते जा रहे थे। जैसे ही जैसे हम श्रागे बढ़ते जाते थे, धार चौड़ी श्रौर कगार ऊँचे होते जाते थे।

यह बड़ा ही उर्वर श्रीर सस्यसम्पन्न प्रदेश था। जितने ही हम श्रागे बढ़ते जाते थे, गाँवोंका श्राकार भी बढ़ता जाता था। घर भी श्रच्छी प्रकारके दिखाई पड़ते थे, किन्तु कहीं एक श्रादमी भी बाहर न दिखाई पड़ा। वहाँ कहीं प्राणियोंका चिह्न न दिखाई देता था। लोग चुपचाप वेखवर सोये थे। उन्हें यह नहीं पता था। विदेशी लुटेरे उनके श्रीर उनके पूर्वजोंके देवताश्रोंके रूपमें हजारों कोस दूरसे श्राकर उनके घरमें घुस श्राये हैं।

में समभता हूँ, पानीकी गति दो या तीन मील घंटेसे अधिक न हांगी। इम शायद दस-बारस ही कोस गये होंगे, जब कि सूर्य देवने प्राची दिशाको अलंकृत किया। पूर्वके चितिजपरसे प्रकाशकी बौद्धार उसी तरह मैदानमें फैल रही थी, जैसे पम्पसे छिड़कावका पानी।

जैसे ही प्रकाश खूब फैल गया, हमारा पूर्व निश्चित प्रोप्राम कार्यरूप में परिगत किया गया। अब तीनों देवता उठकर मांगेके पासक बनाये हुए चबूतरेपर चले गये। वहाँ होरस् आगंकी ओर मुँह करके खड़े हुए, और दूसरे दो देवता उनके पीछे और पाछेकी ओर मुँह करके। धनदास, श्येन मुख पाचीन मिश्री देवताके रूपमें सचमुच बड़े रीव-दाबके साथ दिखाई देते थे। प्रातःकालके समय जब कि नदीके जलपर हल्की भाप उड़ रही थी, यह तीनों स्वर्ग के देवता देखनेंमें अद्मुत प्रभाव डाल रहे थे।

सबसे पहिला त्रादमी जो हमें मिला, वह, एक मह्युवा था। यह धूपमें श्रपने भीगे जालको फैला रहा था। जैसे ही उसकी दृष्टि तीनों देवतात्रों- पर पड़ी, वह हाथ शिरपर बाँधे भूमिपर गिर गया, त्रीर तब तक न उठा, जब तक कि हम नज़रसे त्रोभल न हो गये।

कुछ दूर त्र्योर त्र्यागे बढ़नेपर हमें एक वृद्धके नीचे बैठा हुन्रा एक लड़का मिला । उसके शरीरपर कपड़ा न था, त्र्योर उसके घुँघराले बाल दाहिने भानपर पड़ हुए थं। जैसे ही उसने देखा मारे डरके चिल्लाकर वहाँसे श्रपने घरकी श्रोर भागा। जान पड़ता है, श्रपनी मॉको तीनों देवताश्रोंके प्रत्यच होनेकी सूचना देनेके लिये भाग गया।

श्रव इम किसी श्रमीर या राज-सामन्तके घरके सामनेसे निकले । कोठेकी खिड़कीपर, रत्नजिटत श्राभूपणोंसे श्रलंकृत एक युवती कन्या बैठी थी । उसके शिरपर एक टोपो थी, जिसपर जरीका काम श्रीर सुनहली किनारी लगी थी । दोगीके नीचे श्याम कुँचित केश दिखलाई पड़ रहे थे। उसकी कलाइयोंमें रत्नजिटत कंकण, अजामें मण्जिटित श्रंगद, श्रीर कंठमें श्रनेक रत्नमालार्ये थीं । जैसे ही उसने देखा, हाथ जोड़कर भुक पड़ी, श्रीर कुछ स्तृतिके वाक्य उच्चारण किये। दूर रहनेसे में सुन न सका।

यह हमें पहिले ही विश्वास हो गया था, कि जहाँ दो-चार ऋादिमयोंने भी हमें देखा, कि यह खबर बिजलीकी भाँति एक कोनेसे दूसरे कोने तक फैले बिना न रहेगी। हमने कई बार एक गाँवसे दूसरे गाँव की छोर छादिमयोंको दौड़ते देखा, उनका काम, निस्सन्देह, इसी खबरको पहुँचाना था, कि देवता लोग स्वर्गसे पृथ्वीपर उतर छाये हैं। हमलोग एक कस्बेके नजदीक जा रहे थे, जो हमें दूरसे दिखाई देता था। वहाँ खबर पाकर पहिलेसे तीनों देवता श्रोंके दर्शनके लिये, छादिमयोंकी एक भारी भीड़ उत्मुकताके साथ प्रतीत्ता कर रही थी।

भेरा हृदय भयसे काँपने लगा, जब मैंने वहाँ नदीके तटपर तीन सौसे श्रविक श्रादिमयोंको खड़े देखा। उनमेसे श्रिवक बिल्क सशस्त्र थे। श्रगालके चेहरेसे एक खबरदार करनेका शब्द मेरे कानोंमें श्राया—

'यजबूत, खड़े होकर अपना पार्ट अदा करो। नदीके बीचमें नावको रक्खो, श्रीर हमारे पथारनेकी सूचना दो प्रोफेसर!'

इतनी देरमें मैंने अपने बोलनेके लिये कुछ वाक्य तैयार करके उसे कंठ भी कर लिया था। श्रौर लोगोंके नजदीक पहुँचते ही मैंने बड़े जोरसे उसे बोल मुनाया। मैंने घोषित किया—नीलके महान् देव—जिन्होंने पिछले युगोंमें तुम्हारे पूर्वजोंकी रचा की —कई शताब्दियोंके बाद श्राज श्रपने प्रिय बच्चोंके देशमें त्राये हैं। यह शान्ति त्रौर मंगलका फैलानेके लिये त्राये हैं। देव लीग मनुष्य जातिकी भलाईकी कामना करते हैं।

लोग हमारे दर्शनों के लिये उत्सुक थे, किन्तु वह नदीं के तटपर पहुँचने के लिये एक दूसरेको धक्का दे रहे थे। मैंने देखा, भीड़ में सभी श्रेणी श्रीर ब्यवसायके लोग थे, श्रीर उनकी पोशाक बिल्कुल प्राचीन। मिश्रनिवासियों हीकी माँति थी। वहाँ लम्बी लुंगीवाले लठधारी थे। कितने ही दूकानदार थे, जा दूकान छोड़कर श्राये थे। रसोइये श्रपने पकाने के वर्तनोंको हाथमें लिये ही खड़े थे। वहाँ लम्बी चहरें डाले पंडित थे। स्त्रियों श्रीर बचोंकी भी संख्या पर्याप्त थी। एक ऊँची दीवारके सामने वह लोग खड़े थे। पीछेकी श्रीर एक महल था, जिसमें बहुत-सी खिड़कियाँ थीं।

मेरे दिलमें त्रापने भाषणके विषयमें बड़ा सन्देह था, इसी समय मुक्ते मकानकी छतपर एक ब्रादमी दिखाई दिया। उसकी पोशाक राजकुमार या उच्च राजकर्मचारी की थी। उसने बड़े ऊँचे स्वरसे कहा—

'राजकुमारों त्रौर राजकुमारियोंके हृदय-मन्दिरमें विश्राम लेनेवाले होरस् पृथ्वीपर त्राये हैं। हे सराफियो, मिश्रनिवासी त्रपने बाप-दादोंके प्राचीन देवतात्रोंका स्वागत करो।'

उसी समय सारे ही ब्रादमी पृथ्वीपर प्रणाम करनेके लिये गिर पड़े । मैंने भी देवताब्रोंके सन्मुख वैसी ही दंडवत् बजाई । तब तीनों देवताब्रोंने एक साथ अपने दाहिने हाथोंको शिरके ऊपर उठाया, श्रीर फिर धीरे-धीरे नीचे गिरा दिया ।

### -38-

# मितनी-हर्पीमें प्रवेश

जैसे ही हमने गाँवको छोड़ा, सब लोग खड़े होकर अपने घरोंको चले गये। इसमें जरा भी सन्देह नहीं, सूर्यास्तसे पूर्व ही हमारे आगमनकी खबर देशके एक छोरसे दूसरे छोर तक पहुँच गई होगी। सचमुच, हमने देखा, कि महलका दर्वाजा खुल गया, श्रीर उसमेंसे एक रथ निकला । उसने बड़े वेगसे दिच्चिणका रास्ता लिया । निश्चय ही वह श्राज ही पर्वतके पास राजधानीमें इस खबरको पहुँचा देगा कि होरस्, थात श्रीर श्रनुबिस् नदीके द्वारा श्रा रहे हैं । वह फिर उसी पृथ्वीपर लीट श्राये हैं, जहाँ वह प्राचीन समयमें रहा करते थे, जब कि मनुष्यों में बुद्धि श्रीर ज्ञान न था ।

जैसे ही जैसे दिन चढ़ता जाता था, धूप तेज होती जाती थी। धूपके भयसे में तो हटकर जरा पटरोंकी श्राइमें हो गया था, किन्तु मेरे खड़े हुए साथियोंके पास चेहरोंके श्रतिरिक्त धूपसे बचानेका कोई उपाय न था। श्रव, वह श्रिषक भूखे-प्यासे हो गये थे, क्योंकि उस अवस्थामें देवताश्रोंके लिये खाना मुश्किल था।

थोडी देरके बाद हम एक बड़े मन्दिरके पास छाये। वह नदीके तटपर था। हमने वहाँ विश्राम लेना निश्चय किया। नदीसे पानीकी एक धार मन्दिरके गर्भमें चली गई थी। मैंने नावको वहां पहुँचा दिया। हमने छव छपने छापको एक बड़े दालानमें पाया। उसकी छत बड़े-बड़े खम्भोंके ऊपर थी। यह खम्मे नाना चित्रों छोर चित्रलिपिसे छलंकृत थे। मन्दिरके ऊपर इसिस् देवीकी मूर्त्ति थी। उसके शिरपर सूर्यविम्बको छावेष्टित किये हुए दो सींगें थीं। वह मूर्त्ति एक ऊँचे चबूतरेपर नीचेक पायदानपर पैर रक्खे बैठी थी। उसके दोनों हाथ उसकी जांघोंपर थे। जान पड़ता था यह मन्दिर इसी देवीके लिये निर्मित किया गया था।

वहाँ एक श्रकेले पुजारीके श्रितिरिक्त कोई न था, ग्रीर उसने भी देव-ताश्रोंको श्राते देखते ही, श्रपनी श्रद्धा-भक्ति भागकर ही दिखलाई । वहाँ पत्थरके फर्शपर बहुत-सी चटाइयाँ पड़ी थीं, जो जान पड़ता था, पाठ-पूजा करनेवालोंके बैठनेके लिये थीं । पास ही कितनी ही पत्थर श्रीर पीतलकी चौकियाँ थीं । जहाँ हमारी नाव थी, उसके चारों श्रोर बीस कोठरियों थीं, जिनमें हमने गन्ध, धूप, फूल, तथा भोजन श्रीर शराबसे भरे वर्तन पाये । जान पड़ता है, वह सब इसिस्के चढ़ावाका था ।

इन्हीं कोठरियोंमेंसे एकमें मेरे साथियोंने जाकर खूब अ्रानन्दसे भोजन किया, श्रौर तब तक मैं नावपर बैठा रहा। हमें स्राशा थी, कि बिना भीड़- भड़कम देखे ही, हम मन्दिरसे विदा हो आयंगे, किन्तु बात ऐसी न हुई। मेंने दिक्खनसे स्त्रादिमियोंकी स्त्रावाज़ स्त्राती सुनी, स्त्रीर मन्दिरके द्वारपर जब मैं गया, तो क्या देखता हूँ, नदीके तट द्वारा मनुष्योंकी एक टोली स्त्रागे बढ़ रही है।

इस जमातके श्रागे श्रागे बहुतसे पुजारी थे। उनके शिर भी मेरी ही मॉति मंडित थे? उनके पीछे एक श्रादमी श्रा रहा था, जिसके देखने हीसे जान पड़ता था कि वह किसी उच्च श्रेणीका मनुष्य है। उसके सिरपर एक ऐसा कपड़ा था, जो ललाटपर वँधा हुशा था, श्रीर चोगाकी मॉति पैरोंतक लटक रहा था। उसकी पतले श्राज्याली लुङ्गीकी किनारी सुनहली थी। उसके दाहिने कन्धेपर एक शायम्बर इस तरह पड़ा हुशा था, कि जानवरका शिर सामनेकी श्रोर था, श्रीर नारों पैर कमरके नीचे लटक रहे थे। यद्यपि वह चूड़ा था, किन्तु सीधा होकर तथा लम्बी-लम्भी कदम रखते चलता था। उसके देखने मात्रसे उसका चौड़ा कन्धा श्रीर चेहरेका रोब फलकने लगता था।

मेंने तुरन्त पहिचान लिया, कि वह प्रधान पुरोहित है, स्त्रीर उसी समय मैं जल्दीसे मन्दिरको लौट पड़ा। मैंने स्त्रपने मित्रोंको तुरन्त चेहरा चढ़ा लेनेके लिये कहा। मैंने उन्हें बतला दिया, कि स्त्रापको यहाँ के स्त्रमताशाली पुरुषसे मिलनेका मौका मिला है।

हम जिस समय दालानमें पहुँचे, तो देखा, प्रधान पुरोहित हमारी मछुत्रों-शाली पिवत्र नावकी त्र्योर निहार रहा है। िकन्तु जैसे ही सेरे साथो बाहर हुए, जान पड़ा उनका सन्देह दूर हो। गया, क्योंकि सारे एक साथ दंडवत् करनेके लिये भूमिपर गिर पड़े।

मैंने हिम्मत करके उन्हें खड़ा होनेके लिये कहा, ऋौर तब देखा कि प्रधान पुरोहित मेरे सामने हैं।

मैंने उसे समकाया, कि इस कीन हैं, श्रीर फिर देशके विषयमें कई बातें रूओं क्योंकि इमारे तीनों देवता भी तो उस स्थानके लिये नये थे। मेरा दिल उस समय बहुत इल्का हो गया, जब कि मैने देखा, कि पुरोहितने मेरी बात समक्त ली, तथा मैंने भी उसकी बात समक्तनेमें जरा भी दिक्कत न श्रनुभव की । श्राखिरकार मेरा प्राचीन मिश्री भाषाका ज्ञान भी तो कम न था । मैंने मालों उसमें श्रपनी खोपड़ी भी तो रगड़ी थी।

उस ब्राइमीने मुभे वतलाया, कि उसका नाम ब्रह्मसो है, वह इस देश-का प्रशन पुरोहित रा-मंदिरका ब्राध्यत है। फिर उसने महारानी सेरासिस्के विषयमें कहा—वह इसिस्की माँ ति सुन्दरी है। उसके हृदयमें होरस् निवास करते हैं। कीन होरस् ! वही जो उसके सम्मुख हाथ-पैर मंयुक्त स्थूल शारीर भारण किये मौजूद थे।

मैंने ग्रह्मसांसे पूछा—उम्हें शहरसे इतनी दूर इस तरह श्रानेकी क्यों श्रावश्यकता पड़ी। तब उसने बताया— -महारानीने मुफे कल इसी मन्दिरमें इसिस् देवीकी पूजाके लिये श्राज्ञा की है। श्रव जब श्रद्धासोने, स्वर्गाधिप होरस्, प्रज्ञेश थात श्रीर नेप्थेस-सुत श्रुन्तिस्को श्रपने सन्मुख (प्रत्यन्न देखा, तो उसे यह एक देवी चमत्कार जान पड़ा। उसने समभा देवताश्रोंने स्वयं श्रपने श्रागमनकी खबर पहिले होसे महारानीको दे दी थी। वह बड़ा विस्मित होकर होरस् देवकी श्रोर देख रहा था, श्रीर मुफसे उसने पूछा भी—क्या देव लोग श्राने श्रीमुखमे कुछ बोलते भी हैं।

मैंने उसे वतलाया, देवता लोग साधारण मरणधर्मा मनुष्योंसे नहीं बोल मकते, उन्होंने मुक्ते बोलनेकी त्याज्ञा दी है।

अक्षमाने पूछा-- श्रापका नाम क्या है ?'

श्रां ही देर तक में त्रावाक् रह गया । हमलोगोंने सब बातोंकी सलाह कर ली थी, किन्तु इसपर ख्याल भी न किया था । सचमुच यह बड़ी गलती थी, लेकिन सौभाग्यसे उसी समय मुक्ते अमेद्के प्रसिद्ध पुरोहितका नाम स्मरण श्रा गया ।

में- -'थोधमस्'

उसने सन्तोप प्रकट करते हुए शिर मुका लिया। अह्मसो—'देवतास्त्रोंक श्रीचरण कहाँ जा रहे हैं ?

में — 'रानीके पास ।' जिस समय मैने यह कहा उसी समय जान पड़ा मेरे भारे शरीरमें एक ठंडी हवाका भोंका लग गया है । मुफे जान पड़ा श्रव हम

मैदानमें खड़े हैं। सैंघ लगाना मैदानमें खड़े होकर, सचमुच बड़े साहस ग्रौर बड़े खतरेका काम है।

श्रक्षसोने नावकी श्रोर इशारा करके पूछा — 'क्या हमारे देवता इस तुन्छ नावपर चलते हैं ?'

मेरे लिये इसका उत्तर त्रासान था—'क्या त्रोसिरिस् पहिले ही पहल नीलके पवित्र जलपर मुनहरी नावपर बैठकर निकले थे ?'

श्रहासो-'थोध्मस, श्राप तो ज्ञानकी बात करते हैं।'

फर मैंने उसे स्चित किया—'देवतात्रोंकी इच्छा है, कि हम दिख्याकी त्रांर नदीकी चालके साथ ही चलना चाहते हैं, त्रीर तुम्हारे (मेरे) सिवाय किसी त्रांरको नावमे हाथ लगाने देना नहीं पसन्द करते । श्रह्मसोने फिर मितनी-हपीं नगरकी सम्पत्ति श्रीर सोदयंके विषयमें कहा । तब मैंने उससे कहा, यदि तुम्हारी इच्छा है, तो देवयात्रावाली एक नाव भेज सकते हो, देवताशों को उसपर चलनेसे इन्कार नहीं है । तुम श्रपने पूरे उत्साह ठाटबाटसे उनका श्रपने यहाँ स्वागत कर सकते हो । फिर मैने बतलाया, कि जब तक ठंडा नहीं हो जाता हमलोग श्रावेले यहाँ रहना चाहते हैं । ठंडा होनेपर फिर श्रव्यसर होंगे । उसने इसका प्रवन्धकर देनेके लिये वचन दिया ।

इस वार्तालापके समय में भली भाँ ति देख रहा था, कि न तो श्रह्मसो ही श्रौर न उसके साथके पुजारी ही देवताश्रोंके मुखर्का श्रोर सीधा ताकनेकी हिम्मत करते हैं। जब हमारी बातचीत समाप्त हुई तो फिर प्रधान पुरोहित श्रौर उसके साथियोने देवताश्रोंके श्रागे दंडवत् की। प्रधान पुरोहितके साथ-साथ सबने मिलकर प्रार्थना शुरू की, जो इतनी लम्बी थी, कि मैंने तो समभा, यह खतम ही न होगी। तब वह हमें वहीं श्रकेले छोड़कर रवाना हो गये। इस श्रासानीसे पिंड छुड़ा लेनेमें बड़ा श्रानन्द श्राया। हमलोग श्रव फिर एक कमरेमें घुस गये।

जब दिन बहुत ढल गया, श्रौर धूपकी तीव्रता भी कम हो गई तो हमने फिर श्रपनी यात्रा शुरू की । यह एक प्रकारके विजयका जलूस था । हमारे श्रानेकी खबर पूर्वसे पच्छिम तक फैल गई थी, श्रौर दोपहर हीसे नदीके किनारे सैंकड़ों दर्शनाकांची खड़े थे। मैंने नहीं समफा था, देश की त्रावादी इतनी ज्यादा होगी, मेरे साथियोंने मुफे बतलाया, ऊपरकी त्रोर भी बहुत दूर तक बस्तियाँ हैं। जहाँ हम किसी भीड़के सामनेसे गुजरते, वहीं सारे त्रादमी दंडवत् करनेके लिये भूमिपर गिर पड़ते थे।

य्राजकी यात्रा, बड़ी ही उर्वरा, हरी-भरी सुन्दर भूमिसे हो रही थी। सारे दिनमें शायद ही किसी समय उपविष्ट लेखकोंवाली सड़क ग्राखोंसे ग्रांभिल हुई होगी। सारे देशभर में मुक्ते उतना प्रभावशाली ग्रांर दृश्य न मालूम होता था, जैसा कि वह गूँगी पत्थरकी मूर्तियों वाली प्राचीन सड़क, जो कि वर्त्तमानको भूतसे मिला रही थी।

श्रंघरा होनेके थोड़ी ही देर बाद, हमें नदीके किनारे दूर तक प्रकाश दिखलाई देने लगा। जितना ही नजदीक पहुँचते जाते थे, उतना ही सैकड़ों मशालोकी लौ श्रौर भी स्पष्ट होती जा रही थी। श्रव हमें दिखलाई दिया कि कई नावोम बहुतसे श्रादमी हाथोमें मशाल लिये हमारी श्रोर बद रहे है। वह हतने जोरसे गा रहे थे, कि एक मील दूरसे उनकी श्रावाज सुनाई देती थी। बहाँ तक मैंने समका, यह तीनो देवताश्रोंकी स्तुतिके गान थे।

जव हम प्रकाशके पास त्या गये, तो मेरे दांस्त त्रह्मसोने बड़े जोरसे मेरा स्वागत किया, श्रौर बतलाया, कि एक भारी उत्सववाली नाव देवता श्रोकी मेवाके लिये ग्राई है। उसने बतलाया, कि न्रापके यहाँ से निकलते ही मैंने एक तेज रथ लिया ग्रौर शीव्र मितनी-हर्षी पहुँचा। वहाँ मेरे जानेसे पूर्व ही देवता ग्रोंके प्रधारनेकी खबर महारानीको लग गयी थी। महारानी महान् देवता ग्रोंके चरणोमें बड़े विनय-पूर्वक प्रार्थना करती है—'मैं सब तरहसे ग्रापकं चरणोंकी सेवाके लिये तथ्यार हूँ। यदि मैंने कोई श्रपराध किया हो, तो प्रभुवर, उसे चमा करें। यदि मैंने कुछ मुक्कत किया हो तो वन्यचरण होरस्, यात ग्रौर श्रमुविस् इस श्रपनी चिरसेविकाको स्मरण रक्खेंगे। मैने जबसे राज्यभार सभाला है, श्रपनी प्रजाको प्रसन्न श्रौर सुखी बनानेमें कोई कसर नहीं उठ। रक्खी है। मैने उन्हें वराबर हुक्म दिया है कि, प्रचीन मिश्रके धर्म-कर्ममें

जरा भी उपेत्ता न करें, उन अपने पूज्य देवताओं को न भूलें; जिन्होंने फरऊनों को महान् श्रार यशस्वी बनाया था।

मेंने श्रद्धासोकं। सममाया—'देवलांग न महारानी सेरिसिस्स कुछ भी नाराज हैं, श्रोर नहीं उसके देशके किसी नर-नारीसे। जिस समय मैं यह बात-चीत कर रहा था, उसी समय मेरे दिलमें एक श्रीर कठिनाई श्रनुभव हो रही थी। मैं उस बड़ी नायकी श्रोर देखता था, श्रीर संग्व रहा था, कि मैं श्रकेला कैसे इसे ले चलूँगा। श्रोर कैसे विना दूसरिक जाने हुए हम अपनी चीजें उसमें रूप सकेंगे ? इसमें सन्देह नहीं, कि सेराकीयोकां बन्दूक श्रीर कार्त्सकी पेटियोको देखनेसे कोई विशेष बात न मालुम होगी. किन्तु इन सर्वशक्तिमान तीनों महान देखनाश्रोंके लिये इनकी श्रावश्यकता। उन्हें समक्तमें न श्रावेगी।

में इसके बारत काई भी उपाय न साच सका। अब मरा चित्त चबल हो उठा। मुक्ते परों घरिन्द्र श्रोर चाङ्से सजाह लेनी थी, किन्दु अवसीके सन्भुख उनसे बातचीत न कर सकता था। तब मैंने प्रधान प्राहित्स कहा, दवताश्रो से इस समय कुळ परामर्श लेना, बहुत श्रच्छा होगा, यदि श्राप लोग थाड़ी देरके लिये हमें श्रकेले छोड़ दें।

जैसे ही श्रद्धासो वहाँसे हटे, मेंने सारी अनस्था कह सुनाई। धनदास, धीरेन्द्र श्रीर चाङ् ऊँचे चबूतरेपर पहिले हीकी भाँगत साई थे, मैंने नावके बीचसे बातचीतकी। महाशय चाङ्ने तुरन्त इस प्रश्नकी हलका कर दिया।

चाङ्—'यह स्पष्ट ही है, कि तुम तीनो देवता श्रपने हाथसे तो कोई काम नहीं कर सकत । क्योंकि इससे लोगोंको भक्ति कम हो जायगी, यदि थातको उन्होंने कुलीको भांति काम करते देख लिया । श्रोर यह भी श्रापका कहना ठीक है, कि उन्हें हमारी चीजोंके देखनेका श्रवसर देना श्रच्छा नहीं; जितना ही हमारे विषयमें उनका ज्ञान कम हो उतना ही श्रच्छा । श्रोर इसपर तुम देख रहे हो कि यह नाव इस डोंगीस पॉचगुनी बड़ी है, उसके बीचमें एक ऐसा मण्डप बना हुश्रा है, जो तीन तरफसे श्राच्छादित है. श्रोर सामनेकी श्रोरका खुला भाग भी बन्द किया जा सकता है।'

इसी बीचमें धीरेन्द्र बील उठे—'वहाँ, यदि हम पहुँच गये, तो खूब आनन्दसे अपना चेहरा उतार कर रख सकते हैं, और शायद भुक्ते बीड़ी पीने का अवसर भी हाथ लग जाय। श्रच्छा चाड़्! मैं बीचमें बात काटनेके लिये सभा मोंगता हूँ। आप आगे कह चिलये।'

चाङ्—'श्रापने यह भी देखा है, कि वह लांग मस्तूलपर दो रस्सी बाँध कर, एक-एकको नदीके एक-एक तटपर लेने हुए, नावको खींचते श्रा रहे थे। उन्हीं रस्सोंको इस डोंगीके नीचे लगाकर यदि कुछ श्रादमी लग जायँ; तो श्रासानीसे वह इसे उस वड़ी नावपर रख सकते हैं।

भनदास—'क्या खूब! श्रीर फिर श्रागेका काम जन्द गिनटोंका होगा। भण्डपके नीचे हम श्रपनी चीजें फिर श्रामानीसे ग्ख ले सकते हैं।'

सब बात खतम हो जानेपर मैंने श्रहासीकां बुलाया, और उन्हें देव ताश्रोंकी इच्छा कह सुनाई। देवता लोग उसी समय बड़ी नौकापर चले गये, श्रीर उसके माँगेपर जा खड़े हुए। डोंगीको उठानेके लिये जो श्रादमी श्राये उनपर देवताश्रोंका भारी श्रातंक छाया था। किन्तु मेरी श्रीर श्रह्मसोकी श्राज्ञा के श्रनुसार उन्हें काम करनेमें कोई कठिनाई न प्रतीत हुई। तब मैंने प्रधान पुरोहितसे कहा, देवता लोग कुछ श्रादमियोंकां नाव खेनेके लिये चाहते हैं. किन्तु उनकी इस समय श्रावश्यकता नहीं। श्राज रातभर वह विश्राम करना चाहते हैं, सबेरे से यात्रा शुरू होगी।

श्रव हम फिर श्रकेले छोड़ दिये गये, श्रांग श्रासानीसे हमने श्रपना सारा सामान उतार कर रख लिया। हमने श्रपनी सभी चीजोंकी कई एक गठिरयां बनाई श्रीर फिर उन गर्ठारयोंको पुत्राल लपेटकर, रास्त्रयोंसे खूव बाँध दिया. श्रीर फिर उन्हें पटरोंके नीचे सुरिच्चित रख दिया। यह सब काम खतम होते होते हम बहुत थक गये, श्रीर जैसे ही मंडपमे लेटे. तीनों देवता तो सबसे पहिले ही खरीटा लेने लगे।

यवन श्रौर रोमके लोगोंके देवताश्रोंके समान ही, वास्तवमें प्राचीन मिश्र-के देवता भी बहुतसे मानसिक गुरण रखते थे। साधारण मनुष्योंके समान ही उनमें श्रनेक प्रमाद श्रौर श्रुटियाँ थीं, श्रौर यही कारण था, जो स्वयं होरस् या श्रोसिरिस् को भी श्राहार श्रौर निद्राकी वैसी ही श्रावश्यकता थी, जैसी किसी मामूली किसानको । हम लोग बड़े सबेरे ही उठ गये श्रौर मंडपकी श्राइमें स्नानादिसे निवृत्ति हो लिये। फिर इसके बाद नावपर श्राये हुए नैवेद्यमें से कुछ नैवेद्यको लेकर भोग लगाया। तब तीनों देवता मएडप से वाहर निकलकर माँगेपर रक्खे हुए तीनों सुन्दर सिंहासनोंपर बैठ गये। श्राखिर देवता श्रोंकी तपस्या कबून हुई, नहीं तो श्राज भी उन्हें कलको भाँ ति खड़ा ही रहना पड़ता।

जैसे हमारी यात्राका प्रथम भाग वड़ी ऋासानीसे समाप्त हुआ, ऋन्तिम भाग तो और भी ऋानन्द मौजसे तै पाया। हम लोग बड़े ठाट-वाटसे मितनी-हपींको चले। उपविष्ट लेखकोंकी सड़क हमारे बार्ये चली आ रही थी, और जितना ही हम आगे बढ़ ग्हे थे, उतना ही दाहिनी श्रोरका पहाड़ भी नजदीक श्राता जा रहा था।

दिल्ला श्रोर जातं-जातं नदीने पहाइको पार कर दिया, श्रौर श्रव हम श्रौर भी मुन्दर हरे-भरे प्रदेशमें पहुँच गये। वहाँ हमारे चारों श्रोर कितनी ही सुन्दर पहाड़ियाँ, जङ्गल, कस्बे, गाँव, बड़ी-वड़ी सड़कें, पानीके बाँध, श्रौर मन्दिर दिखाई पड़ रहे थे। यह एक स्वप्नका प्रदेश जान पड़ रहा था। हजारों श्रादमी हिमारे पीछे-पीछे चल रहे थे, श्रोर नदी के दोनों तट श्रादमियों-से भरे थे। प्रधान पुराधा श्रद्धासोकी नाव हमारे श्रागे-श्रागे चल रही थी, श्रोर हमारी नावके पीछे भी कितनी ही नावें थीं, जिनपर कितने ही गवैये, बाजा बजानेवाले, गाते-बजाते श्रा रहे थे।

नावकी पूँछ तिर्छे होकर ऊपरको उठी हुई थी। उसकी श्राकृति कमलकी थी। माँगा एक प्रकांड मेंढ़ेके शिरकी श्राकृतिका था, जिसकी दोनों सीगें पीछे-की श्रोर दूर तक उस चबूतरेको घरते चली गई थीं, जिसपर कि तीनों देव-ताश्रोंका सिंहासन लगा हुश्रा था। जिस समय लोग नदीके तटपर दंडवतके लिये पड़ जाते थे, तो देव लोग श्रपने दाह्नि हाथको ऊपर उठाकर धीरेसे श्रपनी जाँघपर रख लेते थे। तीनोंमेंसे, मैं समफता हूँ, धनदास श्रपने पार्टको सबसे श्रच्छी तरह श्रदा कर रहे थे।वह जिस प्रकार सेराफीयोंको श्राशीर्वादका

हाथ उठाते थे, उसमें एक प्रकारका वड़प्पन, और प्रभावशालिता टपकती थी। उनका सभी काम ग्रन्य दोनों देवताओं की ग्रपेचा ग्रधिक गम्भीरता-पूर्वक होता था। वाकी दानों में धीरेन्द्रकी तो यही वड़ी शिकायत थी, कि उनका स्यारवाला चेहरा इतना कस कर ग्राता है, कि साँस वड़ी मुश्किलसे ली जाती है।

इसी दिन हमलोग एक बड़े कस्वेसे गुजरे। हमें मालूम हुआ कि यह लांग एक अफ़्रीकन जंगली जातिकां दासके तौरपर रखते हैं। वह कागी निवासी नीम्रो-जैसे एक बड़े हृष्ट-पुष्ट शरीरके हब्शी हैं, यह मुक्ते वतलानेके लिये इस वास्ते भी जरूरत पड़ी, कि उसी दिन हमारे सुकुमार देवताओं को गर्मीकी शिकायत हुई। मैंने जब इसे अहाबोकां सूचित किया, तो उन्होंने एक मोटे-ताजे हब्शीको पंखा देकर हमारे पाम भेजा।

इस प्रकार श्राँर तीन दिनकी यात्राके वाद हम मितनी-हपीं नगर में पहुँचे। जब मेंने पहिले पितल इस विचित्र नगरीपर हिण्ट डाली, तो मुक्ते उसी वक्त थिविस याद श्रानं लगा। पिहले-पिहल जिन घरोंको हमने देखा, वह मिट्टी या कची ईटोंके बने थे, श्राँर छाजन ताइकी पत्तियों श्रीर फूमकी थी। जब हमने नगरमें प्रवेश किया, तो हमें वहाँ छाटे-छोटे मैदान मिले उसमें हरी वासें श्रीर छोटे-छोटे बृद्ध लगे हुए थे। यद्यपि सड़कें श्रिधिक चोड़ो हाती न दिखाई दे रही थीं, किन्तु जैसे-जैसे हम श्रागे बढ़ रहे थे, मकान पहके तथा ऊचे होते जा रहे थे। जिस समय हमारी नाव नगरके वीचमें पहुँची तो हमने चारों श्रोर श्रापने श्रापको मिन्दरो, प्रासादों श्रोर उद्यानो से विशा पाया। प्रत्येक महलके चारों श्रोर ऊँची चहारदीवारी थी, श्रोर उसके दर्वाजे देवदारकी लकड़ीके थे। उनमें पीतलके कॉटे, श्रंकुशे श्रीर ताले लगे हुए थे। इन दर्वाजोंगर लकड़ी- का काम भी बहुत सुन्दर किया हुश्रा था। वगीचोंमें मेवोके हजारो दरख़त थे, जो इस समय खूब फूले हुए थे।

इस विचित्र दृश्यने —या शायद धूप त्रोर गर्मीने —मुक्तार ऐसा प्रभाव डाला, कि मैं सुक्त-सा हो गया। मुक्ते स्मरण है, चलते-चलते यकायक हमारी नाव एक जगह खड़ी कर दी गई। यहाँसे पत्थरकी सुन्दर सीढ़ियाँ, एक प्रासादकी स्रोर जा रही थीं। सीढ़ियोंकी दोनों तरफ कतार वॉधकर बहुतसे सैनिक खड़े थे। उनकी कवचोंकी चमकसे ब्राँखें चकाचौंध हो जाती थीं। उनके हाथोंमं चौकोर टाल ब्रौर तलवार या भाले थे।

जैसे ही हमारी नाव वहाँ पहुँची, प्रासादके द्वारपरसे नगारेकी स्रावाज होती सुनाई दी । स्रह्मसो नावपरसे उतरे । दर्वाजा खुल गया, स्रीर हमने देखा, कि भीतर एक स्रत्यन्त सुन्दर उद्यान है, जिसमें बहुतसे छोटे-छोटे वृत्त स्रीर स्रंगूरकी लताएँ फैली हुई हैं।

उद्यानके बीचसे एक रास्ता ग्रा रहा था। मेने उसपर ग्रादिमयोंका एक मुंड ग्राते देखा। धीरे-धीरे ग्राकर वह सीढ़ीपर से नीचेकी ग्रोर उतरने लगे। उस सारी जमातमें, सच कहूँ मैने सिर्फ दो ही ग्रादिमयोंकी ग्रोर ध्यान किया। उनमेंसे एक लम्बा-चौड़ा पुरुप था, जिसके शरीरपर सोनेकी कवच जगमग कर रही थी। उसके चेहरेपर बड़ी गम्भीरता ग्रौर प्रभुताके चिह्न स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ग्रौर दूसरी एक श्री थी, ग्रौर यह स्त्री ही थी, जो जलूसके ग्रामे चल रही थी।

उसके शरीरमं एक बदनसं खूब चिपका हुन्ना वस्त्र था, जिसमं सोने श्रीर जबाहिरातके काम थे। उसके कंठके हार, उसकी कलाईके कंगन, उसके मिण्यन्थके बाजू सभी नाना भाँ तिके रतोंसे जिटत थे। उसके लम्बे-लम्बे बुँघरारे काले बाल गर्दनपरसे होकर पीठपर दूर तक लटक रहे थे। श्रीर शिर ग्राघे ललाट तक एक सुनहली रूमालसे वधा हुन्ना था। ठीक ललाटके ऊपर रत-जिटत शिरवाला सर्प खड़ा था। जान पड़ता था ललाटको चारों श्रोर त्रावेष्टित करके एक सर्प ही फण निकाले खड़ा है, बीचोंबीच एक बहुत भारी हीरा जड़ा हुन्ना था।

लेकिन सच कहा है—'तकल्लुफसे बरी है, हुस्नेजाती। कवाये गुलकां गुल बूटा कहाँ है।' उस सुन्दरीके श्रद्वितीय सौन्दर्थकी वृद्धि इन कृतिम श्राम्पणोंके हाथमें न थी, बल्कि एक तरहसे वह ही उसके श्रनुपम शरीरपर स्थान पाकर श्रपने श्रापको कृतकृत्य समक्त रहे थे। वह दूसरी रम्भा या शर्चा मालूम होती थी। उसके देखने मात्रसे मैं समक्त गया, यही सेराफीयोंकी महानानी फरऊन-वंशाजा सेरिसिस् है।

#### -8 y-

### सेनापति नोहरी

सीढ़ीके नीचे आकर मितनी-हपींकी महारानी सेरिसिस्ने उन तीनों मनुष्यों के सामने दंडवत् की, जिन्हें कि वह अपना इष्टदेव समक्त रही थी। उस समय में और मेरे साथी भी अपने दिलमें बड़ी आत्मग्लानि अनुभव कर रहे थे। हमारा दिल हमे लिजत कर रहा था—क्या यह युक्त है, कि तुम उनके देवताओं के साथ, उनके धर्म विश्वासके साथ पृणा प्रकाशित करो। बिलक मेरे लिये तो वह सरल सात्विक प्राचीन धर्म अपने धर्मके समान आदरणीय था। अपने स्वप्नमें जब में सम्राट् त्तन लामनको आमन देवकी पूजा करते देखता था, तो में क्या पास खड़ा-खड़ा अपने दिलमें हॅसता रहता था?—नहीं, में उस पूजाको बड़ी अद्धा, बड़े सीहार्द, बड़े मिक्तपूर्ण हृदयसे देखता था। मेरे तीनों साथी भी, वैसे ही थे। यद्यपि लोभके वशीभूत धनदासको चाहे इससे न भी ग्लानि होती हो, किन्तु धीरेन्द्र और चाङ्को तो यह सव बातें सुईकी भाँ ति चुम रही थीं, क्योंकि हम इस बातके सबसे भारी विरोधी हैं, किसी भी जाति या व्यक्तिके धर्मका मजाक उड़ाया जाय। किन्तु हम मज-बूर थे, हमे विद्याके लोभने लींचकर वहाँ पहुँचा दिया, और वहाँ जान बचाने और अपनी जिज्ञासा पूर्ण करनेकी कोई दूसरी तदबीर न थी।

दंडवत् करके जब वह भद्रशीला महारानी खड़ी हुई, तो मैंने देखा, उसका शरीर भयके मारे काँप रहा था। एक बड़े ही मधुर श्रीर मध्यम स्वरमें उसने श्रपने परिजनोंको थोड़ी देरके लिये वहाँ से हट जानेके लिये कहा। उस स्वर्श-कवच-धारी पुरुपके श्रितिरक्त सारे ही लोग वहाँ से थोड़ी दूर हट गये। तब रानीने श्रपने दोनों हाथोंको जोड़े हुए मुक्तसे कहा—

'हमारे बाप-दादोंके पूज्य देवतात्रोंके चरण-कमल क्या इस श्रिकंचन मितनी-हपीं नगरीमें निवास करेंगे ?' जैसे उस सुन्दरीने वोलनेके लिये अपने श्रोठ खोले, सुके एक रहस्य मालूम हो पड़ा । वह एक ऐसी भाषा बोल रही र्था जो मरे लिय समफने श्रीर बोलने दोनोंमें श्रासान थी, श्रीर उसका उचारस भी मेरे श्रनुमानके बिल्कुल सुताबिक निकला । यह बिल्कुल सम्भव है, वह स्वयं थवीय सम्राटोंकी वंशपरासे थी । मैंने उस समय यवन ऐतिहासिक हेरोदोतुस्की वात याद की, जिसने लिखा है, मरुभूमि-निवासी मिश्रियोंके वंशा- से हैं। शायद यहां वह मिश्री जाति होगी; जो लिब्याके पेट तकमें शुस श्राई है।

फिर मैंने उसके प्रश्नका उत्तर दिया, जहाँ तक मुक्ते मालूम है, पृज्य देव लोग राके मन्दिरमें रहना चाहते हैं।

महारानी—'तो सचमुच मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है ! तथापि में भयभीत हूँ ।

मै—'महारानी, डरो मत । देवलोग तुम्हारे मङ्गलके लिये पधारे हैं।' उसने शिर भुकाया, श्रौर में समभता हूँ, वहाँसे लौटने हो वाली थी, कि उसी समय वह लम्या-चौड़ा पुरुष श्रागे बढ़कर धमकाते हुएकी भाँति सुभते पूछा—

'श्रोर तुम कौन हो ?'

मैंने, अच्छी तरह समभ लिया, यहाँ जरा भी निर्वलता ।दखाना बड़ा हानिकारक होगा। मैंने बड़ी शान्तिक साथ उत्तर दिया—

'पृजारी, जैसा कि देखने हीते तुम्हें मालूम होगा ।' उसने नाक-भीं कृंचित करके पूछा—'तुम्हारा नाम ?' में—'थोथमस ।'

पुरुप--'ग्रोः ! बड़ा भारी नाम ! ग्रौर कहोंसे ग्राय !'

मे--- मरुभूमिके पाससे देवतात्रोंकी सेवाके लिये बुलाया गथा हूँ 😲

पुरुष-'मरुभूमिके उस पार क्या है !'

में—'मरुभूमिमं सितकी हुकूमत है, जो कि वालूका स्वामी है, श्रौर वहाँ नेफ्थंस रोता है, क्योंकि उसका हृदय रिक्त है। श्रोर मरुभूमिके उस पार तुम्भसे भी बड़े-बड़े मनुष्य निवास करते हैं, चाहे तू भले ही भारी योद्धा श्रौर बीर होगा।' वह मनुष्य नास्तिक मालूम होता था।

हाथसे चुप होनेका इशारा करती हुई महारानीने कहा-

'शान्त, शान्त नोहरी, तुम्हारा दिमाग हमेशा गर्म रहता है, बिना सोचे-समके बोल देते हो। यह पुरुष जो देवतात्रोंके साथ ब्राया है, तुमसे कहीं होशियार है; तुम एक उजड्ड सैनिकके सिवाय ब्रौर क्या हो।'

यह सुनतेके साथ वह मनुष्य श्रपनी तलवारकी मूँठपर हाथ धरकर बड़े जोशमें चिल्ला उठा---

'यदि त्रापके ऊपर त्राफत त्रावे, तो महारानी, त्रपने सेनापितको दांष न देना। चाहे यह सच्चे देवता हों या भूठे, में न इन्हें जानता हूँ, त्रौर न इनकी रत्ती भर पर्वाह करता हूँ, क्योंकि नोहरी किसी देवी-देवताकी प्रार्थना पूजामें त्रपनेको नहीं फँसाता। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही त्रापको कहना चाहता हूँ, महारानी, बहुत त्राच्छा होगा, यदि उन्हें जहाँ से त्राये हैं वहाँ मेज दिया जाय, क्योंकि कभी नहीं सुननेमं त्राया, कि देवता लोग पृथ्वीपर त्राकर चलते-फिरते हैं।'

मैंने उसी समय समभ लिया, जब तक हम यहाँ हैं, यहां श्रादमी हमारे लिये सबसे खतरनाक है। महारानी श्रीर प्रधान पुरोहित श्रद्धसोसे लेकर साधारण मनुष्यों तकमें सिर्फ यही एक पुरुष है, जो किसी बातको विना तर्क श्रीर प्रमाणकी कसीटीपर कसे नहीं मान सकता।

कतान घीरेन्द्रने वह सभी बातें सुनीं, जो मेरे श्रौर उसके बीचमें हो रहीं थीं। यद्यपि वह हमारी वार्चालापका एक शब्द भी न समक्त सकते थे, किन्तु नोहरीके चेहरे, उसकी गतिविधि, उसका स्वर, बतला रहा था, कि कोई श्रसाधारण, कोई कोधकी बात हो रही है। कैसे भी हो, उन्होंने उस समय एक बह साहसका काम किया, श्रौर सफलता भी उसमें श्राशासे श्रिधिक हुई।

जब हम स्रमी वात कर ही रहे थे, उसी समय नाव सीढेके पास गई, स्रौर कप्तान धीरेन्द्र नावसे उतरकर नोहरीकी स्रोर स्रमसर हुए।

रानी मारे भयके ब्रह्मसोकी बगलमें ब्राह्मिगी। केवल पुजारी ब्र्मीर दासियाँ ही नहीं घवराकर पीछे हटीं, बिल्क सैनिक भी यमराज ब्रमुविस्को ब्रागे बढ़ते देखकर पीछे हट गये।

नोहरी अपनी जगहपर खड़ा रहा । मैंने देखा, यद्यपि उसने निर्मीक श्रौर साहसयुक्त रहनेकी वड़ी चेष्टा की, तो भी उसके चेहरेपर भयकी छाया पड़े विना न रही । पास जाकर वड़े धीरेसे श्रमुविस्ने श्रपने हाथको उठाकर उसके टीक कलेंजेंक ऊपर वड़ी मुलायमियतसे रक्खा श्रौर इसके बाद फिर लौटकर नावपर चले श्रायं।

वस संकेतका द्यर्थ समम्मना विल्कुल द्यासान था। मैंने देखा सारे ही द्यादमी हक्के-वक्केसे होकर नोहरीकी द्योर देख रहे थे। समीने समम्म लिया, नोहरीके घंटे द्यव इने-गिने रह गये हैं। यद्यपि थोड़ी देर पहिले उसके शब्द द्यौर भाव वड़े जोश भरे थे, किन्तु द्यव वह भी जान पड़ता था कुछ समम्मने लगा, क्योंकि उसके चेहरेका रङ्ग वदल गया था। उसने रानीकी द्योर देखा द्यौर फिर घूमकर बड़ी फूर्तीसे सीढ़ीपर चढ़ थोड़ी देरमें महलके द्वारसे होकर वह खाँखोंसे ख्रोमल हो गया। जब वह चला गया तो महारानीने मेरी द्योर कर कहा—

'हमारे पूज्य देवता नास्तिकके ख्रान्तेपको न ख्याल करें। नोहरी यद्यपि एक वीर ख्रोर महान् सैनिक है, किन्तु ख्रख्यड ख्रादमी है। वह नर, ख्रमर किसी-को भी नहीं डरता। मैं जानती हूँ होरस् स्वयं कड़ी वातको नहीं सहन करता, द्योर मृत्युके देवता ख्रनुविस् तो ख्रपराधीको च्रमा करना जानते ही नहीं। तो भी मेरे पूज्य-देव-चरणोंको उसके ख्रपराधको च्रमा करना चाहिये; क्योकि सेरिसिस्का हृदय उन महान् देवताख्रोंके चरणोंमें है, जिन्होंने प्राचीन मिश्रपर शासन किया है।'

मैंने रानीको अनेक प्रकारसे सान्त्यना दी, और फिर अहासोके साथ नाव-पर लौट आया। अब नाव वहाँ से रा-मन्दिरकी ओर चलाई गई। जिस समय हमारी नाव सीढ़ीसे हटने लगी, महारानीने एक बार फिर जमीनपर पड़कर दंडवत् की, और उसे दंडवत् करते देख, सारे ही दास-दासी और सैनिक दराडवत् करने लग पड़े।

सूर्य पश्चिमकी त्र्योर डूव रहे थे। हमारी नाव शहरके बीचसे त्र्यागे वट रही थी। हमारे पासके घरों त्र्यौर प्रासादोंके शिखर सान्ध्य-रिक्तमासे रंजित थे। इस स्थानपर मिक्स्, थेविस् श्रीर साइम्के समी सौन्दर्य एकत्रित हुए थे। यह पुरातन सम्यता—प्राचीन मिश्रभूमि थी, जहाँ उस संसारके उद्योग-श्रन्थे, शिल्पव्यवसाय, धर्म-कर्म, श्राहार-व्यवहार, रीति-रस्म सभी जीवित थे; किन्तु एक दुस्तर मरुभूमि द्वारा वह श्राधुनिक सम्यता, श्राधुनिक ग्रातिविकसित जातियोंसे उन्हें श्रालग कर दिया गया था।

यह एक विचित्र स्वप्न था। जिस समय नदीकी धारमे हम आगे वढ रहे थे: उस समय हर वक्त मुक्ते डर लगा रहता था. कहीं मेरा यह मनोहर स्वप्न बीच हीमें टूट न जाय, ख्रौर फिर मैं नालन्दामं ख्रपनी चारपाईपर पड़ा रह जाऊँ। त्राधुनिक जगत्से में कितना दूर था ! वाष्प विद्युत, समाचार-पत्र, मुद्रित पुस्तक ख्रौर हजारों ही ख्रन्य द्याविष्कार हमसे बहुत दूर थे । मुफे ऋपनी चीगा स्मृतिमे फिर शिवनाथकी छाया दिखलाई पड़ी । मुफे ल्याल हो गया, एक दिन उस पुरुषने भी मेरी ही भाँति इस दृश्यको देखा हांगा । उसने कमी इस दृश्यको किसीसे न कहा; सिवाय इसके कहीं-कहींकी एकाध वात नाटके, न उसने कभी इसे लिखा; वह वड़ी निर्दयतासे मार डाला गया । इमने इतना साहस यदि न किया होता, तो उस पुरुपका सारा प्रयतन यह ऋद्भुत ऋाविष्कार व्यर्थ हो जाता। न जाने क्यों, हमें भी यह स्वाल होता था, कि स्रव हम जीवित यहाँ से लौटकर न जा सकेंगे। श्रौर यदि गये भी तो इस ग्रसम्भव बातको सत्य कहकर कौन लोगोंके सन्युख रखनेका दुस्साहस करेगा ? ये ख्याल थे,जो मेरे दिमागमें उस समय वड़े जोरसे चक्कर लगा रहे थे। इसी समय हमारी नाव खड़ी हो गई। छव हमलोग शहरके पश्चिमी ग्रन्तपर राके भव्यमन्दिरके सन्मख थे।

# **-१** ६-

# रा-मन्दिर, प्सारोका लोट त्र्याना

निस्सन्देह राका मन्दिर, जिसमें पहिले पहल हम ठहरे, सारे शहरमें सब-से मुन्दर, स्वयं रानी श्रीर सेनापतिके महलोंसे भी बढ़करथा। नगरसे पश्चिम स्रोर एक पहाड़के ऊपर वह स्रद्भुत मन्दिर था। उसमें स्रानेक सुन्दर प्रकाड शिला-मृत्तियाँ बनी हुई थीं। यह मन्दिर पासकी एक खानसे निकले हुए संग-खारा पत्थरों द्वारा बनाया गया था। उसका एक-एक पत्थर इतना भारी था, कि स्राश्चर्य होता है, बिना मशीनके इतने ऊपर स्रादमियोंने उसे पहुँचाया कैसे। मुफे ख्याल होने लगा, कि कितना स्वम्, श्रम, समय इसके निर्माण करनेमें लगा होगा। वपों तक हजारों कारीगर इस काममे लगे रहे होंगे, तब कहीं यह पूरा हुत्रा होगा। मन्दिरके द्वारपर स्रागल-बगलमे दो प्रकाड स्त्री सुखाकृति सिंहकी मृत्तियाँ थीं। बीचके सभा-मण्डपके किनारेके स्तम्म, बीस हाथसे कम मोटे स्त्रीर सवा-सौ हाथांसे कम ऊँच न होंगे। उसके शिल्य-सौन्दर्य, उसके रचना-चातुर्यके सम्मुन्य मिफ्सका वह स्त्रद्भुत मन्दिर भी कुछ नहीं, जिसे सम्राट् स्त्रमिसने वनवाया था।

बीचवाले सभा-मरडपके चारो तरफ, कितने ही छोटे-छोटे कमरे थे। उनमेंसे एक मेरे साथियोंक लिये दिया गया था। वहां फल-फूल, गन्ध-नेवेच सब चीजें देवताश्रोंके उपभागके लिये रक्खी हुई थीं। मन्दिरके मारे ही पुजारी, जिनकी मंख्या बहुत थीं, तनमनसे होरम्, श्रनुविस् श्रांर थात ऐसे महान् देवताश्रोंकी सेवाके लिये तय्यार थे। कुछ दिनो तक हमलोग, जितनी श्राशा भी नहीं कर सकते थे, उतने श्रारामके साथ थे। श्रह्मसी म्वयं हमलोगोंके श्राराम तकलीफके बारेमे पूछते श्रीर श्रावश्यक सामग्री मेगा देनेके लिये तथ्यार थे। महारानीका सन्देश भी प्रतिदिन श्राता गहता था। तथापि हम एक प्रकारसे जेलमे वन्दसे थे। खासकर मेरे मित्रोंको तो जान पड़ता था, एकान्तवास काल-कोठरीकी सजा दी गई है। उन लोगोको चरावर श्रपने श्रपने कमरेमे रहना होता था, श्रीर बड़ी सावधानीसे चेहरा, हटाकर खाना-पीना पड़ता था। यह निश्चय ही था, कि यह श्रवस्था बहुत दिन तक नहीं रह सकती। धनदासको बरावर फिकर पड़ी थी, कि कव सेराफिसकी कश्रमें श्रुसा जाय, श्रीर सारा खजाना हाथमें श्रावं।

श्रन्तमे श्रह्मसोस कहा गया श्रौर उन्होंने हम समाधिवाले घरमें ले चलना स्वीकार किया। एक दिन तीसरे पहरको वह हमे तहखानेकी श्रोर ले चले।

स्यमिन्दरके पीछेकी स्रोर कई सीढ़ियोंके उतरनेके बाद हम एक दालानमें स्राये । उससे स्रागे, फिर हम एक छोटे कमरेमें गये । वह मशालकी रोरानी-से प्रकाशित हो रहा था । उसके सामनेकी स्रोर एक बड़ा दर्वाजा था, जिसकी दोनों तरफ दो पुजारी नंगी तलवार लिये खड़े थे । स्रह्मखोने हमें बतलाया, कि यहाँ दो पुजारी बरावर रात-दिन पहरेपर सदासे रहते स्राये हैं । उसी समय मुक्ते गोवरैला-बीजककी वात याद स्राई—

'सेराफिस्की समाधिक रचक हमेशा बने रहेंगे, श्रीर जागरूक रहेंगे।'

द्यांजिकी दाहिनी छार मितनी-ह्पींके नगर देवता सूर्य राकी मृति थी। यहाँ इसके लिखनेकी कोई अवश्यकता नहीं प्रतीत होती, कि प्राचीन मिश्रमें सूर्यकी कितने रूपोंमें पूजा होती थी। अपने सारे ही अन्वेपणके समयमें मैंने ऐसी सूर्यमूर्ति न देखी थी, इसका नाम निश्चय रा-खोपरी होगा। राका अर्थ सिवता या सूर्य अर्थात् जो संसारको प्रकाश देता तथा उत्पन्न करता है। खोपरी, पृथ्वीपर सूर्यका प्रतिनिधि है। मूर्ति एक वह भारी गोवरैलेकी थी। गोवरैला अपने पिछले पैरोंपर खड़ा था। उसके पंख फैले हुए थे, और अगले दोनों पैर शिरके अपर सीधे खड़े थे। पेरोंके बीचमें एक गोल-सा सूर्यविम्ब था। गोवरैलेके चरणोंके नीचे एक आदमीकी मूर्ति थी जो घुटनोंके वल बेठकर अपने शिरको नूर्तिके चरणमें रक्खे हुए था, तथा बायें हाथकी हथेली अपने कर आपने शिरको नूर्तिके चरणमें रक्खे हुए था, तथा बायें हाथकी हथेली अपने कर आपने विदाये मानो देवतासे कुछ याचना कर रहा था।

दर्वाजेकी बाई ग्रांर एक चित्रलिपिमे शिला-लेख था। उसके पासमे एक वृहत्काय सम्राट्या फरऊनकी मूर्ति थी। यह वहीं सम्राट् होगा, जिसने उस रहस्यका ग्राविष्कार किया जिसे कि हम देखनेके लिये उत्सुक थे।

मेंने शिलालेखकां बड़े ध्यानपूर्वक देखा। मुफे एंसा शिलालेख कभी देखनेकां न मिला था। मैंने देखा—चित्रलिपिका प्रत्येक ब्राह्मर एक चक्रपर बड़ी सुन्दरतासे लिखा ब्रौर रंगा गया है। ब्रौर यह चक्र अनवरत बड़े बेगमे ब्रापनी जगहपर घूम रहा है।

मेंने ग्रह्मसोसे उस विचित्र लेखका तात्पर्य पूछा; क्योंकि चित्रलिपिका स्रच्छा स्रम्यास रखनेपर भी में उसे पढ़ नहीं सकता था। श्रह्मसोने सिर हिलाकर कहा—'यह ऐसा रहस्य है भाई, कि जिसे समाधि-के पुजारी भी नहीं जान सकते । मैं भी इसे नहीं जानता।'

मैंने सूर्यदेव ग्रौर शिलालेखके बीचके उस पतले द्वारकी ग्रोर देखा । दर्वाजा बहुत ही मजबूत था। उसके मुँहपर कई मांटे-मोटे ठोस पीतलके छुड़ लगे थे, जो कि दर्वाजेके मोटे कुंडोंमेंसे ग्रगल-बगलवाले मोटे पत्थरोंवाले वाजुग्रोंमें घुसे हुए थे।

मैं-- 'तो फिर इसके भीतर जानेका रास्ता बन्द है ?'

श्रह्मसी--'हॉ विल्कुल वन्द, सिवाय इसके कि देवता लोग स्वयं इसके रहस्यको जानते हों।'

में—'मैंने इसे मुना है, कि इसके खोलनेके लिये एक गोवरैला बीजकथा।'

श्रह्मसा — 'गांवरैला-बांजक, श्रफसांस ! उसकी चोरी हो गई। कुछ वर्ष पाहले एक विदेशी श्रादमी यहाँ श्राया था। वह रहते-रहते मन्दिरका वड़ा विश्वासपात्र वन गया, श्रीर फिर किसी तरह समाधिके श्रान्दर प्रविष्ट हो बीजकको उसने चुरा लिया।'

मं -- 'तां यह समाधि ग्रय सर्वदाके लिये वन्द है।'

श्रह्मसं — 'हॉ, जब तक कि बीजक सेराफिस्की समाधिपर लांट नहीं श्राता। चोर यहाँ से बचकर भाग गया, यद्यपि सेनापित नाहरीने उसका पीछा मरुभूमि तक किया।'

में—'इसके ग्रांदर है क्या ?'

श्रह्मसा--- 'मेराफिस्की मम्मी श्रौर प्राचीन थेविस्का सब धन।'

मे—'इस खजानेपर किसका अधिकार है ?'

श्रुह्मसं — 'सराफिस्के शवका इसार श्रिषकार है। यद्यपि में श्रापसे रहस्य कहता हूँ, नांहरी इसपर श्रिषकार करनेका लोभ करता है। वह ऐसा श्रादमी है, जो न देवताश्रोंको उरता है, श्रोर न श्रपने वाप-दादाकी श्रातमा की ही पर्याह करता है। जिस समय वह चोर वीजक चुरा ले गया, उस समय नोहरीने श्रपनी तलवारकी मूठपर हाथ रखकर शपथ खाई थी, क्योंकि वह

श्रोसिरिस् या श्रमेनके नामपर शपथ नहीं करता। उसने कसम खाई, कि में बीजकको फिर मितनी-हपीं लौटाकर लाऊँगा। श्रीर श्राज कितने ही वर्ष बीत गये। उसने एक श्रादमीको मेजा वह जादूगर कहा जाता है। उसकी बुद्धि साधारण मनुष्योंसे बहुत श्रधिक है। उस मनुष्यका नाम प्सारो है, किन्तु कितनी ही पूर्णमासियाँ बीत गई तो भी श्रमी तक वह न लौटा।

जिस समय मेरे कानमं दोनों ऋद्धर प्या-रो पड़े, जान पड़ा किसीने सुके बड़े जोरसे थप्पड़ मारा है। सुके रामेश्वरकी बात याद ह्या गई। वह बात उसने शिवनाथसे नालन्दा संग्रहालयमें मुनी थी। वीजक रामेश्वरके हाथमें 'प्सारोसे खबरदार!' वाक्यके साथ दिया गया था। सुके खुद ऋपना भय स्मरण हो ऋाया। उस समय में मंग्रहालयमें वीजकके साथ वैठा था, तो मी मेरा हृदय कॉप उठा था।

क्या प्सारो वही ग्रादमी तो नहीं है, जिसने शिवनाथको उनके घरपर दानापुरमें मारा था ? क्या यह वही ग्रादमी था, जिसकी ख्याति जादूगरके तौरपर है, ग्रौर जिसने फर्शपर दूध छिड़ककर जम्बुकमुख ग्रनुविस् देवताका चित्र खींचा था ? ग्राव मेरा भय ग्रौर भी ग्राधिक हो उठा । मुक्ते उन दोनो ग्रादिमयोंका स्मरण हो ग्राया, जिन्होंने हमारा पीछा स्वेज तक किया था । मेरा कलेजा बड़े जारसे धड़कने लगा । मेंने फिर ग्राह्मसोसे पूछा—

'यह प्सारो, किस सूरतका आदमी है ?'

ऋससां—'मुफे उसे देखे बहुत दिन हां गये, किन्तु प्सारोका चेहरा ऐसा नहीं है, जिसे भूला जा सके । वह एक बूढ़ा श्रादमी है, वह उससे कहीं ऋधिक बूढ़ा, जितना कि देखनेमें मालूम होता है । उसके शिरपर एक वाल नहीं है।'

उत्सुकताके मारे में श्रपने श्रापको संयम न कर सका श्रौर श्रद्धसांसे बोल उठा—'क्या उसके चेहरेपर कोई लकीर है ?'

त्रहासोने घवड़ाकर मेरी त्रोर देखा ग्रौर तय शिर हिलाकर कहा---'नहीं, कोई लकीर नहीं है।'

मेंने समका, में गलतीपर था। अब मेरा भय दूर हो गया। मुक्ते इसकी कुछ भी खबर न थी, कि आफत बिल्कुल सरपर मौजूद है। जैसे ही हम ऊपर

श्रपने कमरेमं श्राये, सुभे नोहरीका सन्देश मिला,—सुभे तुरन्त नदीके उस पार राज-प्रासादके बिल्कुल सामने नोहरीके महल पर जाना चाहिये!

नोहरीने मुफे ले ग्रानेके लिये खुद ग्रपनी नाय भेजी थी। दस मिनटके भीतर ही मैंने ग्रपने ग्रापको सेनापतिके सन्मुख पाया। हम, दोनों एक छोटे कमरेमें थे। ऊपर चंदवा लगा था, ग्रौर पीछेकी ग्रोर एक पर्दा पड़ा था। नाहरीने इस समय ग्रपनी मुनहरीकवच उतार दी थी। वह एक ग्रत्यन्त बारीक ग्रौर स्वच्छ मलमल का चांगा पहिने हुए था। वह उस समय एक मुन्दर पलंगपर लेटा हुग्रा था। उसके सम्मुख एक छोटी चांकीपर एक मुराहीमें सेराफीय शराब रक्खी हुई थी। जब मैं भीतर गया, तो न उसने मुफे प्रणाम किया ग्रार न उटा ही। वड़ी बेपर्वाहीके साथ उसने हाथसे एक कुर्सीकी ग्रोर वैठनेका इशारा किया। किन्तु जब तब भी मैं खड़ा ही रहा तो, उसने रूखे स्वर में कहा—

'जैसी तुम्हारी इच्छा, यद्यपि यह युक्त नहीं, कि देवतात्र्योंके पुजारी, मनुष्यों-के नेताके सामने....।'

में ग्रन्छी प्रकार देख गहा था, कि उस समय उसके मुखपर एक व्यङ्ग-पूर्ण हॅसी थी।

में--- 'पुरोहितके लिये निराभिमान होना ही ख्रच्छा है।'

नाहरी—'यह हो सकता है, किन्तु सैनिकको वैसा होना ठीक नहीं। ग्रच्छा तो, क्या तुम्हें मेरी शक्तिका ज्ञान है ?'

में—'में जानता हूँ, कि तुम महारानीकी सेनाके अध्यद्ध इस भूमिमे सबसे अधिक शक्तिशाली पुरुष हो।'

नोहरी—'क्या तुम समभते हो, कि रानी मेरा विरोध कर सकती है ?'

मं—'जब देवता राज-प्रासादके सामने पहुँचे, तो मैंने देखा, बलवान् नोहरी महारानीकी दृष्टिमं प्रतिष्ठा नहीं रखता।'

उसने हँसकर कहा—'रानी मुम्मसे डरती है, लेकिन उस समय प्राचीन निश्री देवतात्रोंका भय उसपर श्रिथिक था। वह श्रपनी मूर्स्वतापर स्वयं पछता- येगी । अनुविस्ने मुफे छुत्रा, लेकिन देखां अब भी में जीता हूँ।'

मैं--- 'ग्रोर ग्रब भी तुम मर सकते हो।'

मेंने चाहा कि उसके पेटकी सभी वार्ते बाहर निकाल लूँ। यद्यपि में यह समफ रहा था, कि अब मै खतरेकी खोर बढ़ रहा हूँ।

नोहरी—'हे थांध्मस्, में एक सीधा-सादा ब्रादमी हूँ, ब्रोर तुमसे भी मैं सीधा-सादा उत्तर चाहता हूँ। में एक सिपाही हूँ, ब्रौर तुम्हें मालृम है, कि सिपाहीका काम सीधा-सादा होता है।'

मैं—'ग्रौर मैं भी मीधी-सादी ही बात चाहता हूँ।

नोहरी—'यह सचमुच बिल्कुल ठीक है। ग्रन्छा यह ता वतात्रां तुम्हें सेराफिसके बीजकके विषयमें कुछ मालूम है ?'

सौमाग्यसे मेरा चमड़ा रॅगा हुत्र्या था, ग्रन्थथा वह मेरे सफेद पड़ गरे शरीरको ग्रवश्य देख लेता ।

में —'में जानता हूँ, कि कितने ही वर्ष बीत गये, जब कि वह समाधिसे चोरी चला गया । मे यह भी जानता हूँ, वहां समाबिके खालनेकी कुंजी था । नोहरी —'तुम्हें बहुत मालुम हैं, किन्तु तुम्हें यह खबर कैसे मिली !'

में —'श्रह्मसांसे ।'

नंहरी—'तां सचमुच बूढ़ा पुजारी भारी बेवक्स है। ग्रह्मसो देवतात्र्योंकी कथाको कंटस्थ कर सकता है, किन्तु मनुष्यका हृदय जानना उसके लिये ग्रसम्भव हें। लेकिन नंहरी किसी दूमरे हो मॉचेमें ढाला हुग्रा है। मैंने सुना है, होरस् ग्रोसिरिस् देव ग्रीर इसिस् देवीका पुत्र हैं, श्रोर ग्रनुविस् रांनेवाली नेप्थेस्का। यही वह देवता हैं न जो पालत् भेड़ के वच्चेकी भाँ ति पीछे-पीछे चलते हैं। मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ, ग्रन्छा हुग्रा जो मैंने उनकी प्रार्थनामें ग्रपन समयको व्यर्थन ग्वाया। मै देवताकी परीचा भी वैसे ही करता हूँ जैसे मनुष्यकी। ग्रीर ग्रव थांथमस्, मैं इस वक्त तुम्हारी परीचा करने जा रहा हूँ।'

यह कहकर वह उट खड़ा हो गया, त्रोर जल्दीसे उसने सामने वाला वर्दा हटा दिया। पर्दा हटनेक साथ ही जो कुछ मैंने देखा, उससे मेरे शरीरका खून तक सूख गया, कलेजा मुँहको चला त्राया। मैंने अपनेको सम्माल रखनेकी बहुत कोशिश की । मेरी त्र्यान्तरिक त्र्यवस्था बड़ी भयानक थी । यह वही त्र्यादमी था जिसे मैंने पहिले देखा था ।

नोहरीने ऊँचे स्वरसे कहा—'प्सारो, इस नामधारी पुजारीको अञ्छी तरह देखो तो, यह कौन है !'

मेरे पास ऋब इतनी हिम्मत न रह गई थी कि उस आदमीके मुँहकी श्रोर देखता। पहिले ही नजरमें में उसे पहिचान गया था। दुबला-पतला शरीर, गंजा शिर, भुरियाँ पड़ा चेहरा, क्रूर चमकीली श्रॉखें! यह वही श्रादमी था, जिसे मैंने श्रौर धीरेन्द्रने 'कमल'पर देखा था। इसीने बीजक चुराया था श्रौर ऋन्तमें चाङ्ने उसे भी स्वेजकी पातालपुरीमें खूब छुकाया। प्रायः निश्चय-सा ही है, कि इसीने शिवनाथकी हत्या की।

#### -99-

## महारानीसे वार्त्तालाप

बूढ़ेने मेरे चेहरेकी ग्रोर खूब ध्यान लगाकर देखा। उसकी नजर, जान पड़ता था, मुक्ते न्रारपार छेद रही थी मैंने उसके कन्येकी ग्रोर देखा। उसी समय मेरी नज़र एक दूसरे जवानके ऊपर पड़ी। वह उसके पीछेकी ग्रोर था, ग्रीर उसे भी मैंने 'कमल'पर देखा था।

नोहरीने मेरे कन्धेपर हाथ रक्खा । उस समय उस पुरुपकी शारीरिक शिक्तिको जान सका । यद्यपि उसकी चारो श्रॅंगुलियाँ ही मेरे कन्धेपर थीं, किन्तु जान पड़ता था, मेरा कन्धा फट जायेगा, या मैं गिर जाऊँगा ।

नोहरी—'ठींक कहो प्सारो, तुम इस आदमीको जानते हो ? क्या तुमने इसे उस अद्भुत देशमें, जो मरुभूमिके उस पार है, कभी देखा ?'

मुफे जान पड़ा, कठघरेमें बन्द खूनी त्रासामी हूँ, त्र्यौर जूरीकी राय सुनने की प्रतीचा कर रहा हूँ ।

प्सारोने शिर हिलाते हुए कहा—'में इसे नहीं जानता।' मेरे हृदयने उस समय महाशय चाङ्को, उनकी चतुरताके लिये अनेक धन्यवाद दिया। उन्होंने ही मेरे चमड़ेको रङ्गा था, मेरी दाढ़ी, मूंछ, श्रीर शिरको साफ कर दिया था, श्रीर इस प्रकार मैं एक दूसरा ही स्रादमी हो गया था।

नोहरी त्रपने हृदयके निराशाजनक भावको छिपा न सका । यह कमरेमें इधरसे उधर घूमने लगा । उसके नथने फूल गये थे । यह त्रपने दाहिने हाथकी मुक्कीको, बायें हाथकी हथेलीपर ठोक रहा था । मैंने उस समय उसे पिंजड़ेमें बन्द किये गये नये सिंहकी भाँति देखा ।

नोहरी एक बार फिर चुपचाप अर्द्धानमीलित नेत्र, दोनो हाथोको एक दूसरेके ऊपर कमरके सामने लटकाये प्सारोसे बोला।

'श्रच्छी तरह देखो । मुफे विश्वास है, तुमने ऐसी-ऐसी श्रद्धत-श्रद्धत वस्तुयें उस विचित्र देशमें देखी हैं, जिन्हें इस देशके किसी श्रादमीने न देखा, श्रांर न कोई उनपर विश्वास ही कर सकता है । तुमने वहाँ वहुतसे विचित्र श्राविष्कार देखे । तुमने वहाँ रहकर एक ऐसी श्रद्धत भाषा सीख ली, जिसे यहाँ कोई नहीं समफ सकता । तुमने कहा, कि वीजक किसी समुद्र तटके शहरपर चोरी चला गया । वह चोर किस तरहका था ?'

प्सारो-- 'मुफे नहीं मालूम, क्योंकि उस वक्त श्रंधेरा था। वहाँ मैंने दो श्रादमी देखे थे, जो कि बीजकको लेकर चले थे। उनमेंसे एक बूढ़ा था। उसकी दाढ़ी सफेद थी, श्रौर वह कदापि बीजकको लौटा लानेकी हिम्मत न कर सकता था।'

नोहरी---'श्रौर दूसरा ?'

प्सारो--- 'यह वह त्र्यादमी नहीं हो सकता, क्योंकि वह वड़ा लम्बा श्रीर पतला-सा त्र्यादमी था। उसकी त्र्योंसे शैतानकी-सी थीं।

श्रव जाकर एक वार मेरे जानमं जान श्राई । मैंने समभा कि मेरा नया जन्म हुश्रा । मैंने उस वक्त सोचा कि यदि इस समय मैं हिम्मत नहीं करता, तो मेरा श्रीर मेरे साथियोंका भी श्रमङ्गल हुश्रा धरा है । मैंने श्रव जरा नोहरी-पर रोव गाँठना चाहा, श्रीर कड़कती श्रावाजमें कहा—

'क्यों नोहरी, इस देशकी महारानीने हमारा स्वागत किया। तुम्हारे कहने-

के मान लेनेपर मी वह तुमसे वड़ी है। जबसे हमलोग यहाँ हैं, हमने किसीको कुछ भी कष्ट न दिया। हम जिस दिन यहाँ त्राये उसी दिन महारानीसे कह दिया गया था, कि हम यहाँ शान्ति श्रौर मङ्गलके लिये श्राए हैं। में तुमसे पूछना चाहता हूँ, कि किसके हुक्मसे तुमने मुक्ते इस प्रकार श्रपमानित किया, श्रीर इस श्रादमीको मेरे ऊपर जज बनाया ?'

उसने एक जङ्गली जानवरकी भाँति कड़ककर मुभत्ते कहा— 'मेर हुक्मसे ।'

में—'तो में इसके लिये स्वयं महारानीसे कहूँगा, कि में उनके राज्यमें यममानित होनेके लिये नहीं ऋाया।'

नोहरी — 'रानी देवताश्रों श्रौर भूतोंके किस्से, जादू श्रौर टोनेकी वार्तोसे डर सकती है, स्त्रियों के लिये यह स्वामाविक है। किन्तु यह बातें एक मिपाहीके सम्मुख कोई गृल्य नहीं रखतीं।'

मै -- 'भ महारानीके पास जाता हूँ।'

यह कहकर में लौट पड़ा । जैसे ही में दरवाजेपर पहुँचा किवाड़ खोल दिये गये। अभी दो कदम भी आगे न वढ़ा था, कि शिरसे पैर तक अस्त्र-शस्त्रसे सुसिंजत वीस सैनिकोंने मेरा रास्ता रोक लिया।

में सेनापतिकी त्रोर मुँह करके वोला— 'इन्हें हुक्म दो, कि मुक्ते त्रागे वढ़ने दें।'

यह सुक्त देखकर मुस्करा उठा, श्रीर मैंने उसकी मुस्कुराहटमें मेड़िये-की-सी धूर्तता देखी ।

नोहरी—'देख रहे हो न, मैंने यहाँ जाल विछा रक्वा था। इस बार तुम बचकर निकल गये। किन्तु दूसरी बार जालसे न निकल सकोगे, ग्रौर थोथ्मस्, तुम्हारे साथ गीदड़, इविस् ग्रोर बाज भी फँस जायँगे।'

उसने सैनिकोंको रास्ता छोड़ देनेके लिये कहा । तय मैं वहांसे निकलकर बाहर द्याया । उस समय मेरा कलेजा वड़े जोरसे धड़क रहा था । मैं समफ रहा था, कि वड़े भाग्यसे इस बार बचा । मेरे लिये यह द्यवस्था द्यौर भी भयंकर थी, क्योंकि मैंने यह पहिले ही कह दिया है, कि मुक्तमें हिम्मत बहुत कम है।

मैं जाकर नायपर सवार हो गया, ख्रांर दासोसे बोला, कि नावको महा-रानीके महलकी ख्रोर ले चलो । मैंने समम्म लिया कि इस बातको यो ही छोड़ देना ख्रच्छा न होगा । नोहरीने ख्रपनी राजुताको स्पष्ट उद्घोषित कर दिया ।

महलमें मेरा स्वागत भिन्न हो प्रकारसे हुआ। जैसे हा मं महलके वाहरो द्वारपर पहुँचा, प्रतिहारीने एक हाथकों ऊपर उठाकर सलाम किया। किर उसने सुक्तसे खानेका कारण पूछा। मैने उसे बताया कि महारानीसे मिलना है।

वह मुक्ते उद्यानके विस्तृत पथसे एक सीढ़ी के पास ले गया। यह ऋत्यन्त सुन्दर संगमर्गरकी थी। उनके द्वारा में राजसिहासनके भवनमें पहुंचा। वहाँ फब्बारा चल रहा था, श्रीर नीचे के जल-कुंडमें कमल श्रीर मछिलियाँ थीं। कुंडके पास हो एक कालीन विछा हुश्रा था, जिस पर श्रपनी सहेलियों के साथ रानी लेटो हुई थी। वह एक लम्बे पुत्रालसे मछिलियों को मार रही थी, सचमुच वह थी भी श्रभी वालिका।

मेरे सामने द्याते ही वह खड़ी ही गई स्त्रोर उसने स्नादरसे मुक्ते प्रणाम किया, फिर मुक्तसे पृछा—'क्या देवतास्रोने कुछ पैगाम भेजा है।'

मेंने उससे कहा—'देवताश्रोंने महारानीको श्राशीर्वाद भेजा है। जिस समय में यह शब्द बाल रहा था, मेरी श्रन्तरात्मा घोर विद्रांह करनेपर उतारू हो रही थी। वह तरुणी सीधी, निदोंप श्रोर भली थी; उसके सन्मुख में श्रपनेको श्रपराधी समभता था, क्योंकि में जान रहा था, कि में उसे घांखा दे रहा हूँ। मेरे हृदयमे उसके प्रति वड़ी करुणा श्राती थी, क्योंकि वह वहुत भली मधुर थी। श्रोर प्राचीन सभ्यता जितनी कुछ सुख-सामग्री प्रदान कर सकती थी उसकी स्वामिनी हानेपर वह इतनी भाली-भाली थी। सेरिसिस् श्रव्छी शिचिता थी। श्रद्धाने मुभसे बतलाया था, कि वह देशके पंडितों श्रोर राजुकों से घंटों वार्तालाप करती रहती है। यदि उसे थोड़ा-सा श्राधुनिक संसारका भी ज्ञान हो जाता, तो इसमें सन्देह नहीं, यह एक विस्मृति राज्यकी रानी,

इस विस्मृत नगरीपर बड़ी अच्छी तरह शासन कर सकती थी, क्योंकि उसकी प्रकृति बहुत मधुर, व्यवहार बहुत उत्तम और हृदय बहुत उदार था।

मैंने इससे श्रपने श्रापको श्रोर भी श्रिषक घृणास्पद समभा, कि ऐसे श्रच्छे व्यक्तिके साथ उसकी सरलता श्रीर विश्वासका नाजायज पायदा उठा-कर मैं उसे ही ठगना चाहता हूँ । उस समय सेनापितके सन्मुख खड़ा हुश्रा मैं समभ रहा था, कि मेरे श्रीर मेरे मित्रोंके प्राण कच्चे घागेपर लटक रहे हैं। यदि जरा भी पग डिगा, यदि एक बातमें भी चृक हुई, वस हम सबके सब खतम हैं। सिर्फ उसके हुक्म देनेकी देरी है, श्रीर हमारे शिर गर्दनसे श्रलग धरे रक्खे हैं। उसके हृद्यमं दया या प्रतिष्ठाका कुछ भी स्थाल नहीं है।

इस प्रकारके मनुष्यके हाथसे किसी प्रकारसे भी बचनेका प्रवन्य करना चम्य है। इस देशमें वह इतना शक्तिशाली है, कि केवल चालहीसे हम अपनेको उसके पंजेसे बचा सकते हैं। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता मुफे उससे पहिले हीसे डर पैदाहो गया था। उसी तरह जैसे एक पचीको बिल्ली या घासमें छिपे सपसे।

किन्तु जब-जव में रानीके सम्मुख ग्राता था, तो मुक्ते मालुम होता था, कि यह में ग्रीर मेरे साथी हैं, जो दरडनीय हैं। मेरे दिलमें कभी-कभी यह बात इतनी चुभती थी, कि दिलमें त्राता था, क्यों न उससे दिल खोलकर सारा रहस्य कह दूँ। किन्तु मैंने यह ग्रन्छी तरह समक्त लिया. कि ऐसा करना भारी मूर्खता होगी। यदि सेरिसिस् स्वयं भी हमें बचाना चाहती, तो भी उस समय उसकी प्रजा हमारी जान न छोड़ती, क्योंकि हमने उनके देवताश्रोंका स्वाग भरकर उन्हें उल्लू बनाया था। नगरमें तीनों महान् देवताश्रोंका सहवासी ग्रीर सेवक होनेका ख्याल छोड़ देनेपर भी महारानी मुक्तसे ग्रिधिक प्रसन्न मालुम होती थी।

में पूरा बूढ़ा उसके दादाकी उम्रका था, श्रौर यदि जवान भी होता तो भी मेरी सूरतमें कोई श्राकर्ण न था, जिसके लिये मैं उसके प्रेमका श्राभिमान कर सकता । किन्तु था प्रेम, चाहे उस प्रेमको सात्विक कहिये, या वात्सल्यपूर्ण या श्रादरपूर्ण । इस समय मेरा हाथ पकड़े वह संगममरकी सीढ़ीसे उतरकर प्रासादोद्यानमें ले गई। वह सायंकालकी शीतलतासे सहस्रों फूलोंकी सुगन्ध-े से त्रामोदित हो रहा था। जिस समय हम उस मध्यवर्ती पथसे त्रागे बढ़ रहे थे, जिसके वगलमें प्राचीन मिश्री देव-देवियोकी मूर्तियाँ रक्खी थीं, तो उसने मेरे मुखपर दृष्टि डाली. त्रीर फिर कहा—

'बतात्रो, थोथ्मस् , त्राप घवराये हुएसे जान पड़ते हैं ?'

मैं-- 'हाँ ठीक, महारानी।'

उसने वड़ी गम्भीरतायुक्त उत्सुकताके साथ पूछा :--

'त्रापने सजीव देवतात्रोंको त्रप्रसन्न तो नहीं किया ?'

में—'मैंने किसीको भी अप्रयसन्न करनेका कोई काम न किया, तो भी नोहरीने मेरी शत्रुतापर कमर कस ली; श्रौर में यहाँ, महारानी, ऐसे भयङ्कर श्रौर दुष्ट श्रादमीसे बचनेके लिये श्राया हूँ।'

उसने त्रातुरतासे त्रपने हाथोंको मला, त्रौर त्रपने त्रोठोंको चबाते हुए कहा—

'नोहरी वड़ा बलवान् है।'

श्रीर तब उसके मुखपर रक्त उछल श्राया, उसने श्रपने दाहिने पैरको भूमिपर पटका। जिस समय वह इन कोधपूर्ण शब्दोंको कह रही थी, उस समय उसमें श्रिधिक लड़कपन जान पड़ रहा था। उसने जोरसे कहा—

'क्या मैं महारानी नहीं हूँ ? क्या मैं इस देशपर—पर्वतोंसे मरुभूमि तक —शासन नहीं करती ? क्या में येवीय सम्राटोंके वंशसे साचात् उत्पन्न नहीं हूँ ? इस भूमिमें मेरा शब्द कानून हैं; यहाँ कोई नहीं जो मेरी आज्ञाका उल्लंघन कर सके; तथापि सेनापित नोहरी मेरी बात नहीं मानता।'

मैं--'त्रौर तुम भी उससे डरती हो ?'

महारानी—'मैं उससे डरती नहीं, वह मेरी बात काट देता है। मैं श्रह्मसोके पाससे सलाह श्रीर सहायता माँगती  $\xi$ ; किन्तु वह भी इस श्रादमीसे भय खाता श्रीर कॉपता है।'

िक्त उसने मेरी त्रोर बड़ करुणापूर्ण दृष्टिसे देखा। उसने त्रपने दोनों हाथोंको उस समय त्रागे फैला दिया था। सूर्यकी त्रस्तिम किरण उसके हारके

रत्नोंपर पड़कर, इन्द्रधनुपके सारे ही रंगको प्रतिफलित कर रही थी। जिस समय उसने अपने हाथोंको नीचेसे ऊपर किया तो उसके कंकणों और अंगरों का मधुर निक्वाण नातिदूर उठती संगीत ध्वनिसे मिलकर और भी मनोहर मालूम हो रहा था। जब कभी मेरे दिलमें मुफे बंह स्थाल आता है, तो में स्वप्नावस्थाका अनुभव किये बिना नहीं रह सकता। वह अद्भुत उद्यान, पुष्पोंका मत्त सौरम, समतल उद्यानपथ, अंजीर और सेवोंके सुन्दर वृद्ध, द्राचालताओंसे आवेष्टित वड़ी-बड़ी प्राचीन मूर्त्तियाँ, मनुष्योंकी आत्माओंके सिहमुख मनुष्य मूर्त्तियाँ। और इस सबके मध्यमें वह नारीरत्न, वह अनुपम सुन्दरी, वह भुवन-मोहिनी कुमारी, जिसकी अल्प अवस्था, जिसकी सौन्दर्य राशि उस प्राचीन सभ्यताक वीचमे और भी अद्भुत मालूम हो रही थी।

यह संसारके बीचमें एक नूतन संसार था। मैंने उस समय इसे अनुभव किया, कि चाहे कितना ही यत्न करके प्राचीन वस्तुओं को टिकट लगाकर, नम्बर देकर, सूची बनाकर, सुन्दर कतारों में उत्तम का चकी खालमारियों और चबूतरों पर सजाया जाय, किन्तु उनमें उस जीवनकी फलक कहाँ अपयेगी। फरऊनो के प्रतापी वंशमें उत्पन्न उस कन्याका जीवन कोई और ही चीज थी। उसका छपना एक मिन्न ही जीवन था। उसका छपना एक खलग ही लड़ने के लिये संग्राम था। और जब मै उससे बात कर रहा था, तो मेरे इदयमं भी छा रहा था, भाग्यने हमे यहाँ इसीलिये भेजा है कि उसके हक, उसके राज्यके लिये हम भी उसके संग्राममें भाग लें।

मेरी ब्रात्माने मुक्ते मजबूर किया। मैं जानता था, कि मैं उसे धांखा दे रहा हूँ। मैंने उसी समय प्रण किया—जो मेरे सारे जीवनमें एक ही था—यदि उसपर ब्रापत्तियोंकी घटायें छायें, यदि वह खतरेसे घिर जाय, तो यद्यपि मेरी शक्ति विल्कुल नहींके बराबर है, तो भी मैं उसे सहायता देनेसे बाज न ब्राऊँगा। शायद मेरा यह प्रण, कुछ भी कामका न होता यदि मुक्ते धीरेन्द्र ब्राँग चाङ् ऐसे चतुर, शक्ति सम्पन्न मित्र न मिले होते।

महारानी—'हे थोध्मस्, त्राप चतुर हैं, त्राप देवतात्रोंके विश्वासपात्र हैं;

निश्चय त्राप मेरी सहायता कर सकते हैं। त्रापकी प्रार्थनामे देवता स्वयं इसमें मेरे सहायक होंगे।'

मैंने उससे पूछा, कि किस प्रकारकी सहायता हमसे चाहती हो।

महारानी—'नोहरी मेरे राज्य श्रौर राज्य-मुकुटको लेना चाहता है। मैं इसे जानती हूँ। वह श्रत्यन्त बलशाली है ही, यदि वह मेरे विरुद्ध होगा, तो सेनाका श्रिषक भाग उसकी श्रोर होगा।'

मैं- 'वह ऐसा न करेगा।'

महारानी—'में खूव जानती हूँ, किसी दिन यह अवश्य होगा। अझसोको छोड़कर में और किसीपर विश्वास नहीं कर सकती। यदि युद्धका समय आया, तो में किसीपर विश्वास नहीं कर सकती, अपने शरीर-रच्चक मैनिकोंके सिवाय।

मैं—'वह राजभक्त बने रहेंगे।'

उसने बड़े श्रभिमानके साथ कहा- 'सब, एक-एक!'

मेंने उस समय देखा, कि उसके मुखमंडल पर एक प्रकाशकी किरण फूट निकली । उसपर रक्तकी लालिमा दौड़ गई: जिसने उसके सौंदर्यको श्रौर भी बढ़ा दिया।

मैं—'वह बड़े ही बलवान् ग्रादमी हैं। जब मैं द्वारसे भीतर ग्रा रहा था, तो मैंने उन्हें कवचधारी ग्रास्त्रशस्त्रोंसे मुसजित देखा है। ग्रीर सैनिकोसे उनकी पोशाक भिन्न है। उनके शिरपर गोल खोद (फौलादी टांपी) है, जिसपर रक्त इविस्के परोंका गुच्छा है।'

महारानी—'यह बड़े भारी योद्धा हैं। मेरे सारे राज्यसे चुनकर लिये गये हैं। दूसरे सैनिक उनके कन्धेसे भी ऊँचे न ठहरेंगे। उनमें एक भी ऐसा नहीं मेरे लिये अपने प्राणको न दे सकता हो।'

एक च्राणके लिये मैंने उसके सारे कथनपर विचार किया । श्रीर फिर पूछा-'तो नोहरीके हाथमें क्या ग्हता है ?'

महारानी—'में कहती हूँ, वह अधिकार चाहता है। वह तव तक शान्त न बैठेगा, जब तक कि मेरे सिंहासनपर न बैठ लेगा। इससे भी अधिक उसे घ नका लोभ है। जो कुछ में कह रही हूँ, इसमें एक शब्द भी बाहर न जाना चाहिये; सुके गुप्त रीतिसे कहा गया है, कि नोहरी, जो देवतात्र्योंको कुछ भी नहीं समकता, सेराफिस्के कबको खोलना चाहता है।'

में--- 'क्या वह उस खजानेपर ग्रापना ग्राधिकार करना चाहता है ?'

महारानी—'वह करता, यदि कर सकता, किन्तु समाधिके द्वारको खोलने-में वह ग्रसमर्थ है। यदि वह तहखानेमें भी जाय, तो भी वह शवको नहीं लूट सकता। किन्तु वह सूर्य देवताको ग्रपमानित करेगा।'

में—'हाँ मैंने सममा, ब्रह्मसोने मुम्मसे कहा है, कि वहाँ एक रहस्य है, जिसके बिना समाधिके ब्रन्दर घुसना ब्रसम्भव है।'

महारानी—'त्र्याप उस रहस्यको जानते होंगे, त्र्यापके पास वह बीजक होगा।'

मैं--- 'महारानी क्या तुम्हें वह रहस्य मालूम है !'

उसने शिर हिलाकर उत्तर दिया—'किसीको भी नहीं मालूम है। चाहे कितना भी हो, बीजकके बिना समाधिक भीतर नहीं जाया जा सकता। श्रौर वह खो गया; उसकी चारी हो गई। उसकी खंजमें एक श्रादमी प्सारो गया है, किन्तु वह कदापि न लौट सकेगा।'

मैं-- 'महारानी, वह लौट त्राया।'

जिस समय मेरे मुँहसे यह शब्द निकला, यह घवड़ा उठी उसने बड़ी उद्विग्नता प्रकट करते हुए कहा—

'प्नारं। ! लौट ग्राया !!'

में—'वह य्राज, मरुभूमिके उस पारके जादूवाले देशसे लौटकर या गया है।'

तव उसने बड़े निराशापूर्ण लहजेमें कहा-

'तव मेरा सिंहासन डगमगाया; श्रव मेरा प्राण भी वचना कठिन है। क्योंकि वही श्रादमी नोहरीको उभाइनेवाला है। नोहरीमें हिम्मत श्रौर शिक्त है, किन्तु प्सारोके पास सर्पकी बुद्धि है।'

जिस समय वह बात कर रही थी, उसी समय मैंने अपने पीछेसे कवचकी खनखनाहट सुनी । मैंने पीछे फिरकर देखा, तो स्वयं नोहरी आता दिखाई

पड़ा। वह सिंहकी भाँति शिर सीघा किये त्रा रहा था। वह शिरसे पेर तक त्रपनी मुनहरी कवचसे दँका था, त्रीर यद्यपि में उस पुरुपसे डरता था, किन्तु उसकी वीरतापूर्ण चालकी प्रशंसा किये विना नहीं रह सकता।

महारानीने धीरेसे कहा—'वह य्या गया, य्रब य्याप जायँ। किन्तु कल अवश्य मेरे पास त्रावें। यभी सुक्ते कुछ यापसे कहना है।'

उसने फिर प्रणाम किया, और में वहाँ से रवाना हुत्रा । जिस समय मैं नोहरीके पाससे गुजरा, तो मैंने उसकी तेज काली ऑग्वोंको अपनेपर पड़ती देखा।

## -2 =-

## काली घटायें

उस रात, कप्तान धीरेन्द्र, धनदास, चाङ् और मैंने भिनसहरे तक वार्ता-लाप किया । हमें बहुत-सी वातांपर विचार करना था । जिस प्रकार भी देखते थे, हमें अपनी स्थिति भयङ्कर जान पड़तो थी । नोहरी हमपर सन्देह करता था, यही हमारे लिये काफ़ी खतरनाक था, किन्तु अब जब कि प्सारो भी मितनी-हपीं लीट आया, तो इसमें सन्देह नहीं अब हमें अपना काल शिरपर नाचता दिखाई पड़ा ।

सेराफियों में प्यारो पहले हीसे भारी जादूगर कहा जाता था। इस मारे देशमें वही एक ब्राइमी था, जिसने ब्राइनिक संसारको देखा था, उसने ब्राइनिक ब्राविष्कारों, ब्राइनिक सम्पताके बड़े-बड़े करिश्मोंको ब्राब्डी तरह देखा-भाला था। मैंने धनदाससे पूरा सन्देह प्रकट करते हुए कहा, कि वह यही ब्राइमी था, जिसने तुम्हारे नवाका सारा, ब्रौर प्यारोका ब्रायम ब्रौर भी प्रमाणित हो गया, जब कि इत्यासम्बन्धी ब्रौर भी कितन वार्ते धनदासने बताई जो कि समानारपत्रोंमें न ब्राई थीं।

यह मालृम हुन्रा, िक पुलिस जासून, जो उस घटनाके सम्बन्तमें निरी-त्त्र्ग करनेके लिये नियुक्त हुन्ना था, उसने फर्शवर एक कागज काटनेका चाकू पाया, जिससे जान पड़ता था, िक हत्यासे पूर्व त्र्यापसमें घर-पकड़ भी हुई थी। मुभे यह बात निश्चय हो गई कि प्सारोके गाल परका दाग, शिवनाथने ही दिया था, जब कि वह प्राण्याक्तों के लिये ग्रान्तिम कश्मकश कर रहे थे। क्योंकि उससे पूर्व तो उसके चेहरेपर कोई दाग न था, यह ग्रह्मसोने स्वयं कहा था।

किन्तु इसके द्वारा हमारी स्थितिकी भीपणता जरा भी कम न हो सकती थी। यह स्पष्ट मालूम हो रहा था, कि प्सारोको उस प्रकार धोखेमें नहीं फाँसा जा सकता, जैसा कि उसके अन्य देशवासियोंको। मैं तो उभी समय नगर छोड़नेपर तैयार था। मैंने आशासे भी अधिक जान लिया था. और अब जितनी ही यहाँ देर हो रही थी. उतना ही हमारा खतरा बढ़ रहा था। उस समय हमें यह उमीद न होती थी, कि हम इस आफतसे बचकर निकल सकेंगे। यदि हम नगरको छोड़ भी देते, तो भी हमें देशसे निकलनेका कोई रास्ता न मालूम था, क्योंकि मरुभूमिके रास्तेसे लौटना तो भारी वेवकूफी होती। जिस समय में अपने साथियोंसे इस बातपर वर्जालाप कर रहा था, में बिल्कुल निराशाबादी था। महाशय चाङ् आसन मारकर बैठे हुए थे, उनका चेहरा उनकी जॉघोंपर पड़ा था। उन्होंने मेरे सारे भयको अपनी बातोंसे भगा दिया।

चाट् —'ना-उम्मेद होनेकी आवश्यकता नहीं। प्रोफेसर, में आपकी इस वातको मानता हूँ, कि मरभूमिके रान्तेसे लौटना पागलपन होगा। किन्तु आपकी यही खबर—कि प्सारो शहरमें लौट आया—मेरे लिये वडी आशा-मय मालुम होती है।'

में—'ग्राशामय! क्यों जैसे ही वह हमारा पता पायेगा, नाहरीका कान गर्म करेगा छोर एक ही च्लामें वह हमारे ऊपर वैसे ही कूद पड़ेगा, जैसे विल्ली नुहेपर!'

चार्ने मुस्कुराते हुए कहा—'क्या तुम समभ रहे हो कि प्सारो मरुभूमि-के रास्तेसे त्राया है ?'

में—'मुफे नहीं मालृम।' चाङ्—'वैसा होना में ऋसम्भव समफता हूँ।' में—'कैसे ऋापको यह विश्वास होता है ?' चाङ्—'उसमें इसके लिये ताकत नहीं है। वह तुमसे ग्राधिक वृदा है! मैंने स्वेजमें उस दिन उसके शरीरको ग्राच्छी तरह देखा था. जब कि मैं बीजक लेने गया था।'

में--'लेकिन यह सिर्फ कल्पना है।'

चाङ्—'श्राप जैसा कहें, किन्तु इसके साथ ग्रौर भी। श्रफ्रीकाके जंगलों में एक बीमारी होती है, जिसे मेनियकका जहर कहते हैं। इसका प्रभाव मनुष्यके ग्रोठपर सदाके लिये पड़ जाता है, ग्रौर ग्रोठ नीलापन लिये हुए स्याह हो जाता है। मैंने इस चिह्नको प्सारोके ग्रोठपर देखा है।'

मेंने ग्राश्चर्यसे कहा-'उस रातको क्या ग्रापने उसे स्वेजमे देखा।'

चाङ्—'श्रपने बैटरीकी रोशनीमें मैंने उस समय इसपर विशेष ध्यान न दिया था, किन्तु श्रव मुफे इसका स्मरण श्रा रहा है। मेरा मस्तिष्क एक तरहका गोदाम है, जिसमें सभी तरहकी चीजें इकहा की हुई हैं, जिन्हें कि बाज वक्त में स्वयं नहीं जानता। श्रव मेरे तर्कको सुनो, इस देशके दिल्ल या उत्तरमें बड़े-बड़े जंगल नहीं हैं, श्रीर नील श्रीर सोबातकी उपत्यकामें भी कोई नहीं हैं। प्सारो दिल्ल से मितनी-हपीं नहीं श्रा सकता, क्योंकि इतना चक्कर काटनेके लिये उसके पास समय न था। तब जब उसकी शारीरिक निर्वलतापर भी विचारते हैं, तो साफ जान पड़ता है कि रेगिस्तानके सस्तेसे नहीं श्रा सकता। सिवाय दिल्ल-पूर्वकी श्रोरसे इस देशमें नहीं श्रावा जा सकता है।

में-- 'यह हो सकता है।'

चाङ्—'यह साधारण समभको बात है, जिस रास्तेसे प्सारो लौटा है, हम भी उसीसे यहाँसे बाहर निकल सकते हैं।'

में — 'तो जितना ही जल्दी, उतना ही श्रच्छा, वयोंकि जितने च्रण् भी हमारे मन्दिरमें वीत रहे हैं, उतने ही हमारे खतरे भी वढ़ रहे हैं।'

कप्तान धीरेन्द्र—'तो त्रापका प्रस्ताव है, कि जैसे ही स्रवसर हाथ लगे वैसे ही, यहाँ से रवाना हो जाना चाहिये।' में—'हाँ यही मेरी इच्छा है, किन्तु एक विचार श्रौर मेरे दिलमें श्राता - ६—रानीकी जिन्दगी खतरेमें है।'

इसपर धनदास पहिले-पहिल बोले। वह इतनी देर तक चुपचाप सुन रहे थे।

धनदास—'हम यहाँ किसी रानीके प्रांग वचानेके लिये नहीं क्राये हैं। इस नगरसे विदा होनेसे पहिले में कब्रमें बुसना चाहता हूँ।'

चाङ्—'यह बिल्कुल ग्रसम्भव है। यदि हमें रहस्य मालूम भी हो, तब भी उन रक्तक पुजारियोंपर काबू पाना मुश्किल है।'

भीरेन्द्र — 'यहाँ बल-प्रयोग करना ऋत्यन्त खतरनाक होगा। हमारे लिये सबसे ऋच्छा यही तरीका है, कि सबके मित्र बनकर रहें। जहाँ हमने किसीको पहाँ ऋपना शत्रु बनाया, कि खतम हुए।'

धनदास लाल कोयलोंकी आगकी श्रोर देख रहे थे, जो कि हमारे सामने जल रही थी। उन्होंने मध्यम स्वरसे कहा—

मरे चचाने एक महान् श्राविष्कार किया था। उन्होंने इस देश, इस सम्यता, श्रोर इन सभी दृश्यों—जिसे श्राप देख रहे हैं—का पता लगाया। उन्होंने श्रपने पीछे सिर्फ वह नाट-बुकें छोड़ीं जिनकी एक-एक वात सत्य निकलीं। इसलिये इसमें जरा भी सन्देह नहीं, कि सेराफिस्के खजानेवाली उनकी प्रत्येक बात भी सत्य हैं, चाहे मुननेयालेको वह गप-सी मालूम हो। शायद समाधिमें प्रवेश करनेका प्रयत्न मर्खतापूर्ण हो, किन्तु इस श्रसंख्य धन-राशिकां श्रपने पीछे यहाँ छोडकर भाग जाना तो, उससे भी बढ़कर भारी पागलपन होगा।

थोड़ी देर तक द्यव नीरवता छा गई और इस वीचमें हमने उस पुरुषके मुखकी ख्रांर देखा। हमें मालूम हो रहा था, वह न्वजानेका स्वप्न देख रहा है। यह हमें स्वप्ट मालूम हो रहा था, कि उसने इस मयंकर यात्राको सिर्फ उसी खजानेपर अधिकार जमानेके लिये किया था। यही कारण था, जो वह चाङ् और वीरेन्द्रको साथ ले ब्राना न चाहता था, कि कहीं वह भी न हिस्सेदार बन

जायँ। वह इतना बड़ा स्वर्थान्ध था, कि उसमेसे एक पैसा भी किसी दूसरेके हाथमें जाने देना नहीं चाहता था।

कप्तान घीरेन्द्रका ख्याल सदा अमली या कामकी सूरतकी ओर रहता था । उन्होंने कहा—

'मान लो हम कब्रमें प्रविष्ट हो गये, श्रौर यह भी मान लो कि हमें सारा खजाना हाथ लग गया, तो भी कैसे हम हजारों कोसके इन द्रफ्रीकाके जङ्गलों-को पारकर उसे ले चल सकेंगे !यदि पूर्वकी श्रोर कोई रास्ता है—श्रौर जिमपर मेरा पूरा विश्वास है—तो तुम्हें यकीन रजना चाहिये, कि यह किसी श्रज्ञात जंगलोंमेंसे होकर है जो कि श्रवीसीनिया या उगांडामें —पहुँचता होगा । मैंने श्रपने जीवनमें श्रनेक बार जंगलोंमें पर्यटन किया है; मैंने बौनों मनुजादों श्रौर-श्रौर भी कितनी ही बेमिसाल चीजें देखी हैं श्रौर श्राप मेरी यातपर विश्वास रक्खें, कि यदि ऐसे जङ्गलोंसे हमें यात्रा करनी हुई, तो हम जीवनकी श्रत्यनत श्रावश्यक वस्तुश्रोंको छोड़कर श्रौर कुछ नहीं साथ ले जा सकते ।

धनदास—'कितने ही त्रादिमियोंके लिये धन भी त्रत्यावश्यक वस्तु है!' धीरेन्द्र —'त्राप सीना जा नहीं मकते, त्रार दुनियाके सभी रतों की इकटा करके भी उनसे जंगलियोंके हमलोंको तितर-वितर नहीं कर सकते।

धनदास कितनी ही देर चुप रहे, और जब बोले तो उनकी अवाज भारी और सूखी थी—

'मैं एक साहसी आदमी हूँ, मैं अपने समयको वरवाद करनेके लिये तैयार हूँ । हम सभी परिस्थितिके दास हैं। कोई भी आदमी—विशेषकर ऐसी मिरिस्थिति-में—यह नहीं कह सकता, कि कल क्या होगा।'

बात बिल्कुल सच थी। हमारी किस्मत कच्चे सूतपर लटक रही थी! सुभे यह फजूल मालूम होता था, कि जब प्तारो शहरमें हैं, तो हम सलाह-मशौरेमें अपने समयका भारी हिस्सा बबाद करें।

दूसरे दिन वहुत शामको ख़बासो मेरे पास छाये और बोले कि महारानी तुरन्त ख़ापको बुलाती है। मैं प्रधान पुरोहितके साथ तुरन्त राजमहलका छोर चल पड़ा। जब हम नावपर जा रहे थे, तो मैंने छाडासोसे वात करनो छारम्म

की; वह मुफसे कितनी ही बार बात न करते थे, सिर्फ अपने मुँहको दोनों हाथोंपर रखकर आँस् बहाने लगते थे। उस बृद्ध पुरुषकी इस अवस्थाको देखकर मुफे बहुत कष्ट होने लगा; क्योंकि जबसे उनसे मेरी मुलाकात हुई उनका बर्ताव हम।रे साथ बड़ा ही प्रेमपूर्ण रहा। मैंने समफ लिया, कोई भारी विपत्ति शिरपर आई है।

राज-प्रासादपर हमने सेरिसिन्को अन्नेले बिना किसी सखीके साथ पाया। उसने मुक्ते प्रणाम किया, और अभी मैं यह पूछने भी न पाया था, कि क्यों मुक्ते बुलवाया, उसने मेरा हाथ धरके कहा—

'मुक्ते आपकी सहायताकी अत्यन्त आवश्यकता है। कल जो कुछ मैंने आपसे कहा था, सब ठीक उतरा। प्सारी लौट आया और उसने और नोहरीने मिलकर मेरे विरुद्ध पर्श्वत्र रचा है। कल रातकी नोहरीने मुक्ते धमकाया कि यदि तुम मेरी बात न मानोगी तो, में भारी क्रान्ति उटा खड़ा करूँगा।'

में--- 'वह क्या बात चाहता है, महारानी !'

महारानी—'जिसपर विचार करना भी ग्रसम्भव है।' तब ग्रहासोकी ग्रोर मुँह करके—'क्या मैने ग्रोर मेरे पूर्वजोने देवताग्रोका सन्मान नहीं किया है? क्या मेरे राज्यमे एक भी ऐसा ग्राहमी नहीं है. जो इस नराधमको नीचा दिखावे?'

मैंने फिर अपने प्रश्नको दुइराया—'क्या है, जिसे नोहरी चाहता है ?'
महारानीने मेरी ओर मुँह करके कहा—'वह सुभसे परवाना चाहता है,
कि मैने उसे सेराफिस्की कबको ल्टनेका अधिकार दे दिया, और फिर वह
बलपूर्वक रक्तक पुजारियोंको हटा सकता है।'

प्रधान पुरोहित—'यह कभी नहीं हो सकता। श्रौर यदि ऐसा हो, तो निसन्देह सारे राज्य पर देवताश्रोका भारी कोप पड़े बिना न रहेगा।'

महारानीने त्रपने त्रापनो बहुत संभालकर बड़ी शान्तिके साथ मुभसे कहा—

'मेंने इसी लिये त्रापको बुलाया है, कि महान् देव होरस्, थात्, श्रौर

स्रनुविस्, जिन्होंने प्राचीन मिश्रकी रज्ञा की, इस गाढ़े वक्तपर इस सेविकाकी सहायता करें।'

मैंने जारके साथ कहा—'त्रवश्य वह करेंगे।'

में श्रव भी नहीं सममता, कि उस वक्त मुभवर क्या सवार हो गया था। तथापि में यह स्पष्ट देख रहा था, कि हमारी भलाई महारानीके श्रिधकारके सुरिच्चित रहनेसे है, श्रीर यिद नोहरीका श्रिधिकार छ। गया, तो हमारे लिये चौबीस धंटा भी जीना कठिन है।

मेरी बातने महारानीकी चिन्ताको बहुत हटा दिया । एक बार फिर उसके सुन्दर मुखपर हॅसीकी रेखा दिखाई पड़ी, उसने अपने हाथोंको पीटकर कहा—

'इन शब्दोके लिये मेरे मान्य थांध्मस्, मैं आपकी चिरकृतज्ञ रहूँगी। मैं अञ्ची तरह जानती हूँ, कि सिंहामनपर हाथ लगानेके लिये नोहरीका पह प्रथम कदम है।'

मैं—'यदि वह राज्यपर ऋधिकार करना चाहता है; तो क्यो वह पहिले खजानेको हाथमें लाना चाहता है ?'

महारानी-- 'रुपयोंसे देशघातक माल लिय जा सकते हैं।'

मैं- 'त्र्योः, यह बात।'

महारानी—'चाहे जो कुछ भी हो, खजानेकी पूरी रखवाली होनी चाहिये। नोहरी श्रौर प्सारो चाहे पुजारियोंको मार भी डालें किन्तु श्रोसिरिस्की कृपासे समाधि तब भी सुरच्चित रहेगी।'

में--- 'बल-पूर्वक क ब्रको तोड़ नहीं सकते ?'

रानीने मुस्करा दिया श्रौर शिर हिलाते हुए कहा-

'यह नहीं सम्भव है। हजारों वर्षों से खजानेको हिफाजतसे रक्खा गया है। यदि मुफे इसमें कुछ सन्देह है, तो प्सारोसे, क्योंकि वह भारी जादूगर है। मन्त्र-तन्त्र और गुप्त-रहस्योंका वह भारी जाता है। हो सकता है उसे कब्रके अन्दर जानेका कोई रास्ता मालूम हो।'

मुभे भी यही भय था, क्योंकि मैं जानता था, कि प्सारोका सभी जादू

उसका त्राधुनिक जगत्का ज्ञान था । मैंने एक बार इस प्रश्नके सभी स्रंशोंपर पूरा विचार किया, तब मैंने रानीसे कहा---

'में यातसे इस विषयमें पृह्यूँगा, क्योंकि यातका ज्ञान महान् है।' श्रौर यह ठीक भी या, क्योंकि श्रपने सारे जीवनमें भैंने कभी भी नाङ्से बढ़कर किसी बुद्धिमान् श्रादमीको न देखा।

### -38-

## भयंकर तूफान

में समभता हूँ, मैं श्रत्युक्ति नहीं करता, यदि कहूँ कि हम उस समय एक जाग्रत ज्वालामुखी के शिखरपर थे। किसी समय भी श्रन्तिम घड़ी श्रा सकती थी, श्रीर पृथ्वी मुँह फाड़कर हमें निगल जा सकती है। यदि हमें श्रपनी बुद्धिपर ही काम करना होता, तो मुभे नहीं मालूम हम उसका क्या रूप देते। मुभे श्रपने मित्रोंसे सलाह लेनेका मौका न मिला। उस दिन बहुत रातके बाद मैं रामन्दिरकां लोंटा, श्रीर मेरे वहाँ पहुँचनेक बाद ही तो त्फान फूट निकला।

हम चारों श्रपने उस छोटे कमरेमें बैठे हुए थे, जिसका वीचवाली बड़ी दालानसे सम्बन्ध था। मैंने श्रभी मुश्किलसे रानीके साथके सभी वार्तालापको सुना पाया था, कि दालानकी श्रोरसे एक भारी हल्ला मुनाई दिया। मुननेके साथ ही मैं उधर दौड़ा।

वहाँ जो भयङ्कर दृश्य मेंने देखा, उसे कहनेमें मेरा दिल काँपता है। मेरे जीवनमें यह प्रथम समय था जब कि मैंने मनुष्यक रक्तको ग्रपने सामने बहते देखा। मैंने ऐसी बात पढ़ी थी, किन्तु मैंने पहिले कभी इस बातका ख्याल न किया था, कि सभ्य श्रादमी भी कितना राज्ञस बन सकता है।

राका मन्दिर उस दिन खूब प्रदीपोंसे प्रकाशित किया गया था। वह सूर्य-देवके उत्सवका दिन था। मन्दिरके सामने बहुतसे पुजारी एकत्रित हुए थे, ऋौर उसी समय सरसे पैर तक हथियारमें डूबे बीस ब्रादमी ऋा पहुँचे। द्वारपाल पहिले ही मार गिराया गया, श्रौर यह उसीकी चिल्लाहट थी, जे मेरे कानोंमें पहुँची ।

मेंने वहाँ नोहरीकां देखा। उसकी मुनहरी कवच राशनीमें चमक रही थी। उसकी वगलमें प्सारो था। उसके हाथमें एक प्रकाड धनुप था, वैसा ही जैसा कि उस दिन मेंने उस रथीके हाथमें देखा था। इन दोनों ब्रादिमियोंके पास ही, कितने ब्रौर सैनिक थे। एक बड़े हल्लेके माथ वह मन्दिरके निचले हालमें धुस ब्राये ब्रौर वहाँ बेचारे निरस्त्र पुजारियोंपर ब्रा पड़े।

उनमेंसे बहुत थोड़े बच सके । श्रौर यह वही थे, जिन्होंने मन्दिरकी छतको थामनेवाले प्रकाड स्तम्भोंका श्राड़ पा लिया श्रौर फिर वहाँ से द्वारपर पहुँच कर, रात्रिके श्रन्धकारमें गुम हां गये। बाकी बड़ी निर्दयता-पूर्वक वहीं वध कर दिये गये। उनके करुण कन्दनपर जरा भी ध्यान न दिया गया। मैंने देखा, कि नोहरी श्रपनी तलवारको ऊपर उठाकर चिल्ला रहा है —

'कब्रको! कब्रको!'

इसके बाद उसके साथी उसके गीछे चल पड़े श्रौर थोड़ी देरमे मेने उनके हिथयारोंकी खन-खनाहट तहखानेसे श्राती सुनी।

श्रब एक त्त्रण भी देर किये विना में वहाँ से लौट पड़ा श्रौर जिस समय मैं श्रपने साथियोके पास श्राया तो उन्हे श्रपने श्रपने चेहरे पहिने हुए खड़ा पाया ।

मैं चिल्ला उठा- 'नोहरीने पुजारियोंको मार डाला शवह ग्रव कब्रमे घुसनेका प्रयत्न कर रहा है। यदि उसने खजाना दखल कर लिया तो हमारा काम तमाम समभो।'

धीरेन्द्र—'रिवाल्वर ग्रौर मेरे पीछे।'

यह कहकर वह कमरेसे निकल पड़ श्रीर चाङ् श्रीर धनदास दोनों उनके पीछे थे। मैं उनके पीछे-पीछे चल रहा था। उस वक्त मेरे दिलमें यह विचित्र हश्य बड़ा ही श्राश्चर्यकर मालूम होता था। प्राचीन मिश्री देवता, जिनकी पूजा श्राजसे ढाई हजार वर्ष पहिले ही संसारसे उठ गई, श्राज श्राधुनिक श्राग्नेय श्रस्त्रोंसे सुसजित श्रागे बढ़ रहे हैं।

जिस समय हम तहखानेमें घुसे, देखा, हम पिछड़कर द्याये, क्योंकि दोनों रचक पुजारियोंका शरीर खूनमें लथड़ा नीचे पड़ा हुन्ना था।

इसके बाद क्या हुन्रा, वह एक शब्दमें वर्णन नहीं किया जा सकता । यद्यपि वह सेकंडका काम था । जहाँ तक मुफे स्मरण है, मैंने इस जहोजहदमें नाग न लिया था । मैं बहुत ही घवरा गया था । यद्यपि मेरे हाथमें बारह गोलीका रिवाल्वर भरा हुन्ना तैयार था, लेकिन मुफे उसके प्रयोग करनेका स्मरण ही न रहा । मैं त्रस्त न्त्रीर कॉपता हुन्ना उस भयानक दृश्यको देखता रहा, जो कम-से-कम मेरे जीवनमें तो न्नाइतिय था ।

उस धीमी राशनीमें मेंने तलवारोंको चमकते हुए देखा। मेंने वहाँ दोड़ती, ग्रांग बढ़ती, कॉपती-लुढ़कती, ग्रौर भागती मानव मूर्त्तियाँ देखीं। मेंने देखा, कैसे यह पशु-मुख मिश्री देवता ग्रपने विरोधियोंपर जानवरों की भांति ही कपट मार रहे हैं। हारसका चेहरा नोहरीको छोड़कर सभीसे ऊपर था। हथि-वारोंकी खटखटाहट, गिरते हुए ग्रादिमयोंके कवचोंकी भनभनाहट; ग्रौर निवालवरोंकी धड़धड़ाहटसे मेरे कान बहरे हो रहे थे।

इसके बाद यह काड समाप्त हो गया। प्सारो, नोहरी ख्रोर अवशिष्ट उनके साथी हटने लगे, ख्रौर सीढ़ियोपर चढ़ते हुए प्रधान मंडपमें भाग गये। हम चारों ख्रव वहाँ ख्रकेले थे। हमारे ख्रासपास हत पुजारियों ख्रौर नोहरीके गाँचो सैनिकोकी लाशों पड़ी हुई थीं।

धीरेन्द्र सीढ़ियोंके ऊपरकी ख्रोर दौड़ गये, ख्रौर हमने कुछ ख्रीर फायर निन्द्रकं द्वारपर होते सुने । यह ख्रवश्य ख्रान्तिम फेर थे । इसके बाद नीहरी ख्रोर उसके ख्रादमी नदीपर पहुँच गये ख्रीर वहाँसे वह नावपर बैठकर लौट गये । इस प्रकार नीहरीका वार खाली गया ।

एक मिनटके बाद ही धीरेन्द्र फिर हमारे पास पहुँच गये, मैने देखा, उनके कन्धेपर रक्त लगा हुया था।

मेंने भयभीत हो पूछा—'श्रापको ज्यादा चोट लगी है !' धीरेन्द्र—'सिर्फ जरा-सा चमड़ा छिल गया है। वह सुनहरा राच्स वाल- याल यचकर निकल गया। हमलोग इतने नजदीक थे, कि निशाना लगाना कठिन था।

धनदास—'श्रापको यह स्याल करना चाहिये, कि हम श्रव यहाँ जरा देर भी सुरिच्चित होकर नहीं रह सकते। यहुत सम्भव है, कि सुबह होनेसे पहले ही नोहरी लौट श्रावे, श्रोर हमें उसकी श्रिक संख्याके सामने विवश होना पड़े।'

मैं—'किन्तु यह मी ल्याल करना चाहिये, कि इन लोगोंमें बड़ा मिथ्या-विश्वास है। वह उनके सन्मुख हथियार उठानेमें बहुत हिच-किचार्येगे, जिन्हें वह देवता समक्त रहे हैं।'

चाङ्—'ठीक ? प्लारो जिलने यम्बई श्रौर कलकत्ता, पटना, श्रार बनारस देखा है, वह श्रनुविस्के रिवाल्वर चलाने के घाखे में नहीं श्रा सकता । श्रव सारा तमाशा खतम समक्तो । सृश्किलसे श्रव हमारे पास श्राव घंटा होगा, इसी बीच में जो निश्चय करना है, कर डालो ।'

में—'हमें राजप्रासादमें चलना चाहिये, श्रोर किसो जगह मो हम सुर-चित नहीं रह सकते।

जिस समय हम यह वातचीत कर रहे थे, धनदास दर्वा जैके पासकी चित्र-लिपियोंको देखने लगे। अब उन्होंने मुक्ते बुलाया अरोर धवड़ाये हुएकी तग्ह कहने लगे—'घोफेसर, बीजक आप ले आये हैं ?'

मैं--'नहीं।'

धनदास—'तो जल्दी उसे ले आश्रो, मेरे दिलमें एक स्थाल श्राया है, मुफे इनमेंसे कितने ही श्रज्ञार बीजक के श्रज्ञारोंकी भाँति मालूम होते हैं। मुफे निश्चय जान पड़ता है कि यह घूमनेवाले चक्के उस बीजक से कुछ सम्बन्ध रखते हैं।'

में ऊपर दौड़ गया, श्रीर थोड़ी देरमें बीजकको लिये नीचे श्राया । किन्तु सुफे चक्कों श्रीर बीजकमें कोई सम्बन्ध न मालूम हो सका । श्रन्तमें महाशय चाड्—श्रथवा यह कहना चाहिये कि जादूके देवताने —श्रसली रहस्यका पता लगा लिया ।

उन्होंने कहा- 'मुक्ते मालूम हो गया । यह श्रोर कुछ नहीं, श्रलीगदका

श्रच्रोंवाला ताला है। श्राश्रो प्रोफेसर, तुम्हारा काम है, हाथमें बीजकको रखकर पहिली पाँतीपर दृष्टि डालो। में चक्कर घुमाता हूँ, श्रौर जिस वक्त बीजककी पहिली पाँतीका पहिला श्रच्चर इसमें दिखाई दे, उस वक्त ठहर जानेके लिये कहना। इसी तरह श्रागे भी।

वीजकपर सबसे पहिले खोपरीकी मृरत थी। जब चाङ्ने चक्का घुमाना शुरू किया, तो उसमें बहुतसे चित्र-ग्रज्ञर ग्रौर संकेत त्राने लगे। यकायक खोपरीकी मृत्ति ग्राई, ग्रौर मेंने चाङ् की बात को स्मरण करके वहीं टहरनेके लिये कहा।

ग्रव उन्होंने दूसरे चक्केको घुमाना ग्रारम्भ किया, श्रीर वहाँ भी जिस समय बीजकका दूसरा ग्रचर ग्राया मैंने रोक दिया। ग्रव इस प्रकार तीसरा-चौथा, पाँचवाँ करते-करते ग्रन्तमें हमने पहिली पंक्ति समाप्त की। ग्रव इस पंक्तिमें वहीं ग्रचर ग्रीर वाक्य थे, जो कि बीजकमें।

जब यह काम समाप्त हो गया, तो हमने पीतलके डंडेको घुमा फिराकर देखा । मालूम हुन्रा ग्रव वह त्रासानीसे सूर्य देवताकी मूर्त्तिके पीछेवाली, पत्थरकी दीवारमे ढकेला जा सकता है ।

श्रव हमने यह भी देख लिया, कि दर्वाजेमें जितने पीतलके डंडे हैं उतनी ही बीजकमें पंक्तियाँ है, श्रीर जितने चक्के उतने ही श्रचर । श्रव हमने उसी प्रकार सारे ही चक्कोको धुमाया एकके बाद एक डंडा दीवारमे ढकेल दिया गया । श्रव द्वारपर लगे हुए उन चक्कोंके सामने वाले श्रचरोंको मिलाकर पदनेसे होता था—

"उसपर गोवरैलेका शाप है, जो पहिले समाधिमें घुसनेका मयत्न करंगा। श्रजुबिस् उसकी मतीचामें है। वह उसे नित्य छाया (नर्क) में ले जायगा।"

सेराफिस् समाधिमें कई कमरे थे। उनकी दीवारोंपर अनेक प्रकारके रङ्कीन चित्र थे, जिनमें स्वर्गीय थेबिस् राजकुमारकी जीवन-घटनायें चित्रित की गई थीं। जिस कमरेमें स्वयं मम्मी रक्खी हुई थी, उसमें किसी प्रकारकी सजा-वट न थी। शवाधानी एक पत्थरके छोटेसे चत्रुतरे पर रक्खी थी। जिसके चारों श्रोर घड़े, डालियाँ, श्रौर भोजनकी सामग्री रक्खी थी। यह वही चीजें

थीं, जो मिश्रसे शवके जलूसके साथ ख्राई थीं। इनमेंसे भोजनकी वस्तुर्त्रोंका तो कुछ पता ही नहीं लगता था, ख्राखिर युधिष्ठिरका समय बहुत दूरका है, जहाँ तक मालूम है, सेराफिस् युधिष्ठिरका समसामयिक था। एक कमरेमें सेराफिस्की एक वड़ी मूर्ति थो, जिसमें वह एक सिंहासनपर बैठा दिखाया गया था। उसके पान उसकी ख्रात्माकी मूर्त्ति थो। इसी कमरेमें खजाना रक्खा गया था। मैंने यहाँ ख्रनेक पेटियाँ ख्रनेक प्रकारके रत्नोंसे भरी पाई। इनका मूल्य करोड़ों रुपया होगा। इन सब पेटियोंकी संख्या चौदह थी। ख्रीर फर्या सोनेकी ईंटोंसे ढंका हुद्या था। यह सभी ईंटें एक ही ब्राकार-प्रकारकी थीं ख्रीर उनपर सेराफिस्के नामकी मुहर थी। वह थेबिस्के बारहवें राजवंशका एक प्रसिद्ध सम्राट् हो चुका है।

इस त्रातुल सम्पत्तिके दर्शनने धनदासपर भारी प्रभाव डाला। त्रपनी गर्दनको त्रागे भुकाकर बड़े जोरसे हँस पड़े, जान पड़ता था, वह त्रपने त्रापेमें न था। उसके ऊपर सनक सवार हो गई; उसकी दशा एक सन्निपात-प्रस्त मनुष्यकी-सी थी। त्रौर तब उस स्वर्ण-राशिके बीचमें वह गिर पड़ा।

सौभाग्यसे, वह पूसवाला प्रकाश अब भी बुम्मा न था। जब हमने उसे ऊपर उठाया, तो देखा वह मूर्छित हो गया है, किन्तु जरा ही देरमें वह फिर होशमें आ गया। अब भी उसे और कुछ नहीं अच्छा मालूम होता था। वह उन पेटियों के रत्नों की ओर देख रहा था। उनमें ताला भी नहीं वन्द था। इन रत्नों के दर्शनने उसपर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। मैं उस आदमी के चेहरे की अंगर देखने लगा। उसकी विचित्र दशा थी। ऑखें निस्ते जऔर शून्य थीं। जान पड़ता था वह सिर्फ खुली भर हैं। उसकी काली पुतिलयों के चारों और सफेदी दिखाई पड़ रही थी। उसका मुँह खुला हुआ था। निचला जबड़ा गिर गया था। मैं इस अवस्थाको देखकर बड़े आतंकमें आ गया। मैं नहीं समभता, धनदास यहाँ से अपने आपको हटा सकता, यदि धीरेन्द्रने हमें खतरे-से सजग न किया होता।

धीरेन्द्र—'समय हाथसे निकला जा रहा है, हम पाव घंटेसे यहाँ हैं। नोहरी किसी समय भी मन्दिरको लौट सकता है।'

चाङ्—'हॉ, यह बिल्कुल ठीक है, हमें चलना चाहिये।' धनदास श्रपने हाथोंको उन रत्नोंपर रखकर चिल्ला उठा—

'इन सबको छोड़कर ?'

श्रीरेन्द्र — 'मूर्ज ! कैसे तुम कल्पना फरते हो, कि हम इन्हें ग्रापने माय ले चल सकते हैं ?'

मैं इतना विकल हो पड़ा था कि मैंने घनदासका हाथ पकड़कर कहा— 'चलो, सारे संसारका खजाना भी कुछ नहीं, जब प्राण ही न रहे।'

हम उसे जबर्दस्ती खींचकर बाहर लाय, श्रीर वहाँ से पकड़े हुए चारू उसे सीढीपरसे मन्दिरके प्रधान मंडपमें ले गये, वह उस समय शराबीकी तरह चल रहा था। में और घीरेन्द्र दोनों आदमी पीछे रह गये। हमने दव<sup>र</sup> जेको मेड दिया। अब भी दर्वाजेके चक्कोंपर गांबरैलका शाप सम्ट दिखाई दे रहा था। हमने डंडोंको उनके छेदसे स्वींचकर चक्कोंमें पहिना दिया। श्रीर तब चक्कोंका जिधर तिधर घुमा दिया। अब रहस्य हमें मालुम हो गया था। बात यह थी, कि प्रत्येक चक्केनें भीतरकी श्रोर एक चौकोर खूँटी सी थी, जी इंडेके गिर्दके गाल गड़ेपर बैट जाती थी श्रौर फिर डंडा नहीं हिल सकता था। लेकिन डंडा श्रीर तरफ गाल हानेपर भी सामनेकी श्रार इस सिरेसे उस सिरे तक, जान पड़ता था, किसी तेज हथियारसे काट लिया गया था, उसके कारण जहाँ डंडेके ग्रीर भागोंमें चक्के ग्रीर डंडेके वीचमें बहुत जरा सा फर्क था। वहाँ सामनेकी त्योर वह एक श्रँगुल था। चक्केकी खूँटी टीक उस विशेष ब्रक्तरके नीचे थी। इसिल्ये उसके सामने श्रानेपर खँटी डंडेके घराइसे ऊपर त्रा जाती. ग्रीर डंडाका हटाना त्रासान हो जाता था, किन्त जब वह त्राचर इट जाता, तो खूँटी घराड़में घुस जाती, फिर डंडा वहीं फँस जाता था। चक्के सौसे भी श्रधिक थ, श्रीर उनमेंसे प्रत्येकको एक-एक बड़ा ताला समभाना चाहिये।

जिस पहाड़पर मंदिर था, उसके नीचे नदीमे बहुत सी नावें बँघी हुई थों। यह राके पुजारियोंके व्यवहारके लिये थों, वह उनपर चढ़कर शहरमें जाते-त्राते थे। मितनी-हपीमें नदी वैसे ही ब्राने-जानेमें सड़कका काम देती थीं, जैसी कि श्राधिनिक वैनिसकी नहरें । सचमुच ही मितनी-हपीं बहुतसी बातोंमें इटली-के इस सुन्दर शहरके समान है । रथों श्रीन सवारियोंके बदले वहाँ हलकी डोंगियाँ ही सब जगह श्रादिमियोंको ले श्राती ले जाती हैं । नदीके किनारेके प्रत्येक मकानके द्वारसे घाट तक सीढ़ियाँ वनी हुई हैं ।

हमने कुछ देरमें श्रपने सामान गोला-यारूद, सभीको ले जाकर एक नाव-पर रक्खा, श्रीर तय नाव नदीके भीतर ढकेल दी गई। यह बडे खतरेका काम था, क्योंकि किसी समय भी श्रॅंधेरेसे नोहरी श्रीर फारो हमें श्रा दवा सकते थे।

हमारी दुलाईके खतम होते ही, धीरेन्द्रने पतवार लिया, ग्रीर हमने नदीके ऊपरकी ग्रीर खेना शुरू किया। सीभाग्यसे रात बड़ी ग्रुंषेरी थी। यद्यपि त्राधी रातका समय होगा, किन्तु नदीके तटपर कितने ही ग्रादमी थे। धीरेन्द्र दॉड़ चलानेमें बड़े उस्ताद थे। उन्होंने एक बार भी दॉड़को पानीके ऊपर त्राने ही न दिया, कि वह छपछप करे। इस प्रकार विना किसीको कुछ मालुम कराथे हम राज-प्रासादपर पहुँच गये।

मैंने दर्वाजेपर थपकी दी । श्रौर भट हमें भीतर ले लिया गया, क्योंकि द्वारपाल मुभे पहिचानता या । जान पड़ता या, वह मेरी प्ररीद्धा कर रहा था, क्योंकि रानीका हुक्म था, कि जिसी समय में श्राऊँ, भीतर श्राने देना चाहिये। जिस समय में द्वारपालसे बातचीत कर रहा था, उसी समय नदीके उस पारसे ढोलकी श्रावाज सुनाई पड़ी । हम दोनोंने नोहरीके महलोंकी श्रोर हिस्ट ढाली श्रौर देखा कि उसका सारा हाता मैंकडों मशालोंकी रोशनीमें दिनकी तरह हो रहा है।

द्वारपाल घबराया-सा त्र्याया । उसने मेरी बॉह पकड़कर कहा-

'त्राप जानते हैं, इसका क्या ऋथं हैं।' ऋष मुन रहे है न सिंहकी गर्जको १'

मैं—'नोहरी त्रपने सैनिकोंको एकत्रित कर रहा है !'

द्वारपाल—'हॉं, इसका मतलब है क्रान्ति, बगावत । इन पापियोंके ऊपर श्रोसिरिस् वज्रपात करे । कल सूर्यके उदय होनेमे पूर्व ही, मितनी-हपीं रशाक्ष्मण बन जायेगी ।'

इसो समय हमने ढोलकी त्र्यावाज सुनी त्रौर नदीपार उच्च घोष होते सुना । सेनापित स्वयं त्र्यपने त्र्यादिमयोंको लिये राके मंदिरकी त्र्योर कूचकर रहा था । वह दिख्यकी त्र्योर जा रहे थे । हम रास्तेमें पड़नेवाले मकानोंकी दीवारोंपर मशालोंकी हिलती हुई रोशनी देख रहे थे ।

द्वारपाल—'हाय मितनी-हर्पी ! हाय सेरिसिस्, मितनी-हर्पीकी महारानी ! कैसे महारानी नोहरी श्रोर उसके सैनिकोंपर विजय पावेगी ?'

यद्यपि मैं कोई वहादुर योद्धा नहीं हूँ, तो भी बातका बहादुर त्रवश्य हूँ । मैं—'डरो मत, क्योंकि थात, त्रानुबिस् त्रीर स्वयं होरस् भी महारानी सेरिसिस् त्रीर उसके सिंहासनके लिए लड़नेको यहाँ त्राये हैं।'

द्वारपाल—'तो अवश्य वह अद्भुत समय आ पहुँचा। अब प्रलय करीब है, क्योंकि देवता लोग स्वयं मनुष्यों के साथ-साथ लड़नेके लिये पृथ्वीपर उतर आये, जैसा उन्होंने उस समय किया था जब मिश्रकी भूमि उत्पन्न हुई थी।'

मैंने अपने साथियोंको पुकारकर कहा—'विना किसी भयके सीवे ऊपर चले आश्रो । और होरस्, थात तथा अनुविस् महारानी सेरिसिस्के महलमें प्रविष्ट हुए । वगीचको पारकर हम खास महलमें पहुँचे तो मैंने देखा, कि वह तीनों वहत् मंडपके वीचमें खड़े हैं । वहाँ दीवारों और छतोंपर नानाप्रकारके चित्र अंकित हैं । मैंने समम्म लिया, कि अब पासा फेंक दिया गया है, यदि रानी नष्ट होती है, तो हम भी उसके साथ नष्ट होते हैं । उस समय मैंने अपनी आँखें मूँद लीं और थोड़ी देर तक अपने ही आप वात करने लगा ।

मुक्ते उस समय इसका ख्याल न था, कि मैं श्रपनी मातृभाषामें बात कर रहा हूँ । श्रौर जब मैंने बात समाप्त की, देखा श्रह्मसो मेरे पास खड़े हैं। उन्होंने पुद्धा—'श्राप किस भाषामें बोल रहे हैं ?'

उस समय मेरे हृदयमें साहस हो आया । वंचना मेरे हृदयसे हट गई थी। मैंने कहा—

'मैं श्रपनी मातृभाषा हिन्दीमें बोल रहा था, श्रपने श्राप इस कठि-नाईके बारेमें।'

उन्होंने मेरी बातको त्राश्चर्यसे सुना त्रौर तब हाथ पकड़करकहा-

# 'महारानी प्रतीचा कर रही हैं, वह आज रातभर नहीं सोई।'

### -20-

### बक्नीका पहिला वार

ग्रह्मसो मेरे तीनों ग्रमर साथियोंको महलके एक छोटेसे मन्दिरमें ले गये। वहाँ इसिस् देवीकी एक ग्रत्यन्त सुन्दर मूर्ति थी। उन्हें वहाँ छोड़कर में ग्रीर ग्रह्मसो रानीके निजी कमरेमें गये। यह इतनी घवराई हुई थी, कि मुभे देखते ही उसकी ग्राँखोंमें ग्राँस् भर ग्राये। उसने मुभे प्रणाम करके कहा—

'हे थोध्मस्, त्राखीर तूफान उठ खड़ा हुग्रा। नोहरीने ग्रापने सैनिकोंको एकत्रित कर लिया है। ग्राय वह राजमहत्तपर कब्जा करनेके लिये ग्रा रहा है।'

रानीकी वगलमं एक श्रादमी चुपचाप खड़ा था। उसे मेंने श्रव तक ख्याल न किया था। उसकी काली स्याह दाढ़ी सामने छातीकी कवचपर पड़ी हुई थी। उसके प्रभुतासूचक चेहरे, श्रीर शिरपर लाल परवाली गोल खादसे, मेंने श्रगुमान कर लिया, कि यह शरीर-रच्चकोंका कप्तान बक्नी है। उसके विपयमे श्रिप्ताने श्रनेक बार कहा था।

'मेरे पिता, थेविस् के सम्राटोंकी साज्ञात् परम्परामेंसे थे। ग्रौर ग्रव मेरे दुःलका नाश समीप है।'

इसपर बक्नी ऋपनी तलवारकी मूठपर जोर देकर चिल्ला उठा-

'कोई भी देशद्रोही, हे मेरी पूज्य महारानी, मेरे त्रौर मेरे सैनिकों मृत शारीरपर लात रखकर ही भीतर त्रा सकता है। हम एक-एक त्रादमी राज-सिंहासनके लिये मरनेको तैयार हैं।'

महारानी-भिरे बहादुर बक्नी, मैं इसे जानती हूँ, तो भी जरा इवर तो

देखों। यद्यपि शरीररत्त्वक सारे राज्यमें सबसे मजबूत श्रौर दिलेर योद्धा है, तो भी बीस श्रादिमयोंके सामने एक श्रकेला श्रादमी क्या है ! नोहरीके पीछे, सारी सेना है।'

में चुपनाप वहाँ खड़ा रहकर उस सुन्दर ब्रात्यवयस्का देवीके इस सन्तापको देर तक न देख सकता था। मैंने सोचा, उसे ब्राश्वासित करनेके लिये हुछ भी कहना युक्त है। इसके लिये मुक्ते ब्राप्ने मित्रों —कप्तान धीरेन्द्र ब्रीर चाड्पर बहुत विश्वास भी था। मैने कहा—

'सेराफियोंकी महारानी, मेरिसिस्, जरा भी भय मत करो । केवल शाही शरीर रत्नक ही तुम्हारे साथ नहीं हैं: वाल्क तुम्हारे वाप-दादीं है पृज्य महान् देवता भी-- जिन्हें पहिले अगमे नील-तटवर्ती प्राचीन नगरोंम पूजा जाता था-- तुम्हारे हक और तुम्हारे राज्यके लिये लड़नेको तैयार हैं । इस समय भी, बह तुम्हारे महलमे हैं. और तुम्हारे वाम्ने हथियार उटानेके लिये मौजूद हैं ।

रानी-- 'यहाँ है ?'

में---'हाँ, राज-प्रासादम ।

रानी—'थात ख्राँर शक्तिशाली हारस्—'

सें—'श्रीर अनुबिस् , मृत्युके देवता ।'

यद्यपि मफे उसके विश्वासको लेकर यह चाल चलनेम कायरता मालूम होती थी: तो भी भेंने देखा. कि एक च्रुशमें उसका सारा भय दूर हो गया। उसके खोटोपर मुस्दुरातट थी जब कि उसने खबसोसे कहा—

'ता मक्ते डरनेकी त्रावश्यकता नहीं।'

एक ही च्रणपूर्व यह श्रयाह शोकसागरमें गोते ना रही थी, श्रौर श्रव वह एक बचेकी माति श्रत्यन्त प्रसन्न थी। मेरे हृदयमें उसके लिये वहा ही सन्मान, बड़ा ही प्रेम हो गया था। उस समय जब कि श्रपने मित्रों, धीरेन्द्र श्रौर चार्द्या वहादुरी श्रौर बुद्धिमत्ताका में स्थाल कर रहा था, तो सुके नदी पारके मशालोंकी तज़ रोशनी याद पड़ गई। प्सारो जरूर जान गया होगा, कि हम कहाँ हैं, श्रौर उसने हमारी नकलसे भी लोगोंको बहकाया होगा। यदि वह इसमें श्रकृतकार्य भी हुश्रा तो भी नोहरी योद्धा है। वह भयंकर श्रौर

मजबूत हृदयका है। ग्रब जब कि उसने बगावतका मंडा खड़ा कर दिया है, तो फिर पीछे लौटना उसके लिये ग्रसम्भव है। उसके लिये ग्रसफलना मृत्यु ग्रौर सफलता सिंहासनकी प्राप्ति होगी।

यह निश्चय हुन्ना, कि न्नाम युद्धकी बैठक की जाय. क्योंकि इस्वक्त हमले-की न्नाशंका थी।

देवतात्रोंसे सलाह लेनेके लिये में वहाँ से पूळ्कर उस मिन्दिरमें चला श्राया जहाँ मैंने अपने तीनों साथियोंको छं.डा था। मुफे उनके पानेमं दिक्कत हुई, क्योंकि वह लोग मिन्दिरके नीचेवाले तहसानेमं बैठे थे। मुफे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, कि उन्होंने चेहरे अपने मुँहसे इटा दिये थे, और बैठकर मजेसे फल-मृल खा रहे थे। यह फल-मूल और साथ कुछ मिश्री अंग्री शराब भी देवीके चढ़ानेके लिये मिन्दिरमं रक्खे थे, किन्तु मेरे मित्रोंमें कोई शराब पीनेवाला न था, इसलिये फल ही फलका मोग लग रहा था।

चाङ्ने हँसते हुए कहा—'क्यों थोध्मम् . त तो बड़ा भृम्वा होगा. ऋा न देवतास्रोंका प्रसाद कुछ ले ले ।'

'हाँ, देवतात्र्योंकी सेवाके लिये तो यह शरीर हाजिर ही है।'

यह कहकर में भी बैठ गया, श्रीर खूब पेट भरकर सबने भोजन किया । वहाँ से सब ठीक-टाक हो श्रीर साथियोंको श्रभी श्राराम करते देख, मैं महारानीके कमरेकी श्रीर लौटा। वहाँ मैंने रानीको श्रद्धको श्रीर वक्नीके साथ बात करते देखा। प्रधान पुरोहित उस समय कह रहे थे, कि कैमें मैने नोहरीकी सेनाको नदी पार करके रा मन्दिरकी श्रीर जाते देखा।

रानी—'वही हुआ, जो मैंने ख़्याल किया था। नोहरी रा-मन्दिरको लुटना चाहता है। सारे जीवन भर उसकी नजर सेराफिस्के खजानेपर रही है।'

बक्तीने बड़े गम्भीर स्वरमें कहा—'किन्तु यह महाश्रवमं है !'

रानी—'किन्तु अधर्म ऐसे श्रादमीके लिये कोई चीज़ नहीं। वह हमेशः देवताश्चोंकी निन्दा करता है। हे थोथ्मस्, इसपर विचार करो। वह खजाने-पर अधिकार करेगा।'

में नहीं समभता कि उसने क्यों मुभे संबोधित करके कहा। उसे यह ती

अनुभव हुआ नहीं होगा, कि कुछ घंटा पहिले कबका रहस्य मालूम कर लिया है।

मैं—'वह भीतर नहीं घुस सकता। यदि सारी मितनी-हपीं भी इकटा होकर भीतर घुसना चाहे तब भी उसमें इतनी ताकत नहीं है। किन्तु अब वहाँ एक भी पुजारी नहीं है।'

रानी—'एक भी नहीं !' क्योंकि मैंने श्रभी तक उससे सब हालत नहीं कह सुनाई थी।

में—'मार डाले गये। वड़ी निर्दयतासे मार डाले गये, श्रौर मारा भी स्वयं नोहरी श्रौर प्सारोने।'

रानी—'कैसी नीचता! कैसी नृशंसता!! यह ऐसा पाप है जिसे देवता चमा नहीं कर सकते।'

श्रद्धासोने मुभसे पूछा—'क्या खजानेपर श्रिधकार करनेका प्रयास किया ?' मैं—'हाँ, किन्तु उसे इसका श्रवसर न दिया गया। देव लोग बीचमें बाधक हो गये, श्रीर नोहरी श्रीर उसके साथियोंको भाग जाना पड़ा।'

ग्रह्मसो—'देव लांग !' उन्होंने इस प्रकार इसे दुहराया, कि जान पड़ता है, हसका ग्रर्थ ही उनको जान न पड़ा।

मंं - 'हारस्, थात, अनुविस्।'

ग्रह्मसां—'ग्रौर नांहरीने लड़नेकी हिम्मत की ?'

मैंने 'हॉं कहते हुए शिर भुका लिया।

रानी—'तो इसका मतलब यह है, कि वह महलपर भी हमला करनेसे बाज न ख्रावेगा, चाहे उसे मालूम भी हो, कि देवता लोग स्वयं उसकी हिफा-जतपर हैं। इसी बीचमं तब तक वह चाहता है, कि खजाना हाथमं कर लें, क्योंकि वह इस बातको ख्रच्छी तरह जानता है, कि सोने ख्रीर जर्गाहरोंसे वह सारे नगरको खरीद सकता है।'

जिस वक्त उसने यह कहा, में देख रहा था, कि फिर उसकी मुदीर्घ ग्रॉखें ग्रॉस्से डबडवा ग्राई।

रानी—'विश्वास-घातक! मेरे चारों ग्रोर विश्वासघात है।'

इसपर शरीर-रत्नकोंका कप्तान बक्नी श्रपनी तलवार खींचकर, घुटनोंके बल रानीके सन्मूख बैठ गया, श्रीर बोला—

'सब नहीं, मेरी माननीय रानी, शरीर-रक्तक त्रापके भक्त हैं, श्रौर मदा रहेंगे।'

रानीने उसे उठानेके लिये हाथ बढ़ाया। बक्नीके इस उत्साह, इस सद्-भावके लिये प्रशंसा की, ऋौर कहा कि मुफे तुमपर कभी भी ऋबिश्वास न हुआ था। बक्नी एक महाशक्तिशाली मनुष्य, ऋौर शिर से पैर तक वहादुर सिपाही था। मुफे ऋब भी उसकी चमकती कवच, उसकी लम्बी काली दाढ़ी ऋौर उसके भुजाऋोंकी मजबृत नसें याद ऋाती हैं।

मीटिंग वर्खास्त करनेसे पहिले, हमने एक कार्रवाई करनेका निश्चय कर डाला। यह प्रस्ताय वक्नीकी ख्रोरसे ख्राया था, ख्रौर जब मैंने चाङ् ख्रौर धीरेन्द्र-से कहा, तो उन्होंने भी उसे बहुत पसन्द किया।

वक्नी इससे सन्तुष्ट न था, कि नोहरीके हमलेकी प्रतीद्धामें महलपर चुप-चाप बैठा रहा जाय । वह एक सैनिक था, इसीलिये स्वयं ब्राक्रमण् न करके ब्राक्रान्त हांनेपर ब्राक्रमण्को रोकने ब्रथवा निष्क्रिय रद्धापर उसका विश्वास न था । यद्यपि नोहरीके ब्रादमी रद्धाकोंकी ब्रापेद्धा बहुत ब्रधिक, एकपर छ थे, तो भी उसने हमला करनेका निश्चय किया । सेनापतिने राके मंदिरपर इस क्रूठी ब्राशामंं डेरा डाला था, कि सेराफिस्के खजानेको हथियायें । स्यॉदयसे एक घंटा पूर्व वक्नीने ब्रयने सैनिकोंको राज-प्रासदके बृहत् प्रांगण्में जमा किया ।

मैंने इसिस्के मंदिरमें जाकर ग्रापने साथियोसे कहा कि ग्रापने-ग्रापने चेहरे लगा लो, ग्रार ग्रापनी रिवाल्वरोंके साथ जितने कार्न्स ले जा सको ले, ग्राप्ता । एक छोटी-सी टोली महलकी रखवालीके लिये छोड़ दी गई। महारानी स्वयं वागमें ग्राई, ग्रारे उसने ग्रापने सैनिकोंसे कुछ उत्साहवर्दक शब्द कहे।

मुफे उस प्रातःकालके सभी दृश्य सविस्तार ग्राव भी याद ग्राते हैं। चन्द्रमा नीचेकी ग्रोर ढल गये थे, ग्रौर ग्राकाश चमकते हुए तारोंसे जगमगा रहा था। उस चाँदनीमं निश्चल श्रौर नीरव खड़े हुए इन प्राचीन सैनिकोंकी स्रत श्रच्छी तरह दिखाई पड़ती थी। इस प्रकारके ऊँचे श्रौर मज्जूत जवानोंका वैसा समृह मैंने कमी न देखा। महारानीके साथ जब मैं उनके पाससे गुजर रहा था, तो मैंने देखा, कि उनमें एक भी ऐसान था, जिसका कंघा मेरे शिरके ऊपर न पहुँचता हो बिल्क मुक्ते उम्मीद है. उनकी सामनेको फैली हुई बाहोंके नीचेसे मैं खड़े-लड़े जा सकता था, श्रौर तारीफ यह कि मेरा एक बाल मी—यद्यपि मेरी चाँदको शायद दो-चार ही वाल रखनेका सीमाम्य होगा—न छू जाता। जिस समय महारानी बोल रही थीं. उसकी श्रावाजमें एक अजब किरमका जोश भरा था। जब उमने श्रपने वक्तव्यको समाप्त किया, तो मैनिकोंने श्रपने-श्रपने भालांको श्राकाशकी श्रोर उठाया, श्रौर ऐसी जोरका जयकार लगाया, कि जान पडता था भूमि श्रीर सारा महल थर्स रहा है।

नब उस भिनसहरेके मन्द प्रकाशमें, हमने देखा, तीन व्यक्ति—जा यद्यपि मेरे स्थालमें मनुष्य थे. किन्तु अधिक मंख्याके लिये देवता थे—राज-प्रासादकी सीढ़ियोंने नीचे उत्तर रहे हैं। यह वह देवता थे, जिन्होंने प्राचीन मिश्रमें बडी-वही करामार्ते दिखलाई थीं। अर्थात् आकाशके देवता ओसिरिस्के पुत्र होरस, पुस्तक-रहस्य-जादके देवता थात. कब्रस्तानके देवता अनुविस्।

जब सैनिकोंने शपने बाप-दादों पूज्य देवताश्चोंको श्चाते देखा, तो सन्मान श्चौर श्चाश्चर्यके वर्शाभृत होकर, एक बार फिर श्चरमानको श्चपने जय-नादसे गुँजा दिया। शोटी देरके लिये नियम व्यवस्था हट गई। श्चौर तब बक्तीका मेधनाद सुनाई दिया।

'हिंग्मत करों, बहादुरों ! में तुम्हें राके मन्दिरपर ले चल रहा हूं, जहाँ सेनापित नोहरीने बगावतका भंडा खड़ा किया है। श्रपनी श्रांखोंसे देखों कि नीलके देवता जिन्होंने मरणधर्मा मनुष्योंके साथ-साथ सृष्टिकी श्रादिमें हथि-यार उठाया था—श्राज फिर मितनी-हपींमें श्राये हैं! भयको पास न श्राने दों! श्रावश्य विजय हमारे साथ होगी! कीन हैं, जो थात, श्रनुबिस् श्रीर महान होरस्का मुकाबिला कर सके! देवताश्रोंसे लड़नेकी शक्ति किसमें है!'

सैनिकोने फिर जयघोष किया। तुरन्त ही बक्नीने कूचका हुक्म दिया,

प्रौर एक च्राएके बाद सारे सैनिक महलसे वाहर निकल गये। महलकी गिदियोंक नीचे घाटपर बहुत सी नावें खड़ी थीं। एक एक करके सारे सैनिक उनपर सवार हो गये। कप्तानने हुक्म दिया कि जरा भी आवाज न हो, स्वॉस निद करके चलना होगा।

बड़े-बड़े बिलिष्ट गुलामोने दॉड़ हाथमें लिया और नर्दाके बहावकी स्रांर दोक्षेणकी तरफ नावको खेना शुरू किया । यीम भिनटसे स्रिधिक न बीता होगा, स्रीर हम उस पशुक्की जड़में पहुँच गये. जिसके ऊपर स-मिन्दर यना था।

में उसी नावपर था जिसपर तीनो देव-मूर्त्तियाँ। घोरन्द्रने आस्तेसे कहा, कि उन्हें सब तरहसे विजयका विश्वास है। उनकी बातसे तो जान पड़ता था कि हमलीग हवाखोरीके लिये निकले हैं, जीवन-मरणका प्रश्न ही नहीं है। इस सारी यात्रामे चाङ् चुप रहे। घनदासने सिर्फ एक बात कही थी, श्रीर घटनासे श्रीर भी स्पष्ट ही गया, कि खजानेके सिवाय उगके दिलमें श्रीर कोई ख्याल न था।

उस ऋर्ड ग्रन्थकारमं मैने देखा, कि दोग्स्का वाजवाला चेहरा मेरे कान के पास श्राया, श्रीर उसने भीरेसे कहा—

'यह तो वतात्रों, संराफिस्फे खजानेका मृल्य क्या होगा ?

मैं—'यह कयाससे बाहरकी बात है। उन पेटियों में हीरा, पद्मराग, नोलम, पत्ना, पुष्पराग, जुन्नी, लह्सुनिया, सुक्ता ब्रादि सभी ब्रहारके महार्घ गन भरे हुए हैं। मैं नहीं समभता, कि राष्ट्रीय बंक भी उसे खरीद सकेगा।'

इसपर उसने मेरी बाँह प इकर सांस रोके हुए कहा-

'प्रोफेसर, मैं तब तक इस देशको नहीं छोड़ सकता, जब तक कि मुक्ते अपनी लूटका भाग न मिल जायगा।'

मैं—'लुट करनेकी यहाँ सम्भावना ही नहीं है, हम लुटेरे नहीं हैं.हम इजातदार, ईमानदार मनष्य हैं।'

धनदास—'ईमानदार! इन श्रादिमियों के लिये यह श्रपार सम्पत्ति । कस कामकी है ! यही न, कि सहस्रों वर्षोंसे भूमिके गर्भम बन्द है । हमें बस उन

पेटियोंमेसे एक पेटी ऋपने साथ ले चलनी होगी, ऋौर फिर हम सारे संसारमें सबसे धनी ऋादमी हो जायँगे।'

इसी बीचमें नाव घाटके पास पहुँच गई, श्रीर हमारा वार्तालाप बीच हीमें कट गया | हमारे सन्मुख राका मन्दिर था | उसके चारो छोर स्रब मी नोहरीके सिपाहियोंकी धुनी जग रही थी ।

हमलोग चुपचाप नदीके किनारे पहुँच गये। प्राची दिशामें उपाकी प्रथम रेखा दिखलाई देने लगो थी। चन्द्रमा ग्रस्त हो गये थे। नारे टिमटिमा रहे थे। ग्राकाशमें एक मन्द रक्त प्रकाश धीरे-धीरे त्रग्रसर हो रहा था। हम मितनी-हर्पी शहरके मीनार, शिखर, छत त्र्यीर किन्हीं-किन्हीं दीवारोंको जरा-जरा देखने लगे थे।

बक्नीने अपने सैनिकोंको तीन पंक्तिमें खड़ा किया। मैं अपने तीनों साथियोंके साथ सबसे अगली पंक्तिके बीचमें खड़ा था, और में स्वीकार करता हूँ, कि जिस समय आगे बढ़नेको कहा गया, तो मेरा प्रार्ण मेरी चोटीपर पहुँच चुका था।

धनदास और मेरे विचारों मं बड़ा भेद था। यदि उस समय मेरे पास सेराफिस्के खजानेका हजारवाँ हिस्सा भी होता, श्रौर मुफे कांई उस भूमिसे भारतमें रख देनेके लिये कहता, तो मैं वड़ी खुशीसे उस खजानेको उसके हवाले कर देता। मैं इस कार्यमें उसी प्रकार धीरे-धीरे दूर ग्वींच ले जाया गया था, जैसे एक स्वा तिनका नदीकी धारमें। मैं श्रव धीरेन्द्र श्रौर चाङ्के बीचमें था। मैंने श्रपनी पंक्तिमें खड़े उन वड़ी दाढ़ी वाले जवानोंकां देखा, जिनकी कवर्चे उपाके रक्त प्रकाशमें चमक रही थीं। वक्नीका इरादा था, कि मन्दिरपर बगलकी श्रोरसे चढ़ा जाय। मैं देख रहा था, उसके सैनिक कितने उतावलेसे दिखाई दे रहे थे। उनकी श्रांखोंकी भयंकरता, तलवारों श्रौर भालोंकी उनकी मजबूत पकड़, तनो हुई गर्दनें, मुफे लड़ाकू भेड़ोंका स्मरण दिला रही थीं। उस समय मालूम होता था, जैसे मदों के बीचमें मैं बूढ़ी श्रौरत हूँ, श्रथवा वीरोंके मध्यमें कायर। मैं यह सब श्रच्छी तरह समफ रहा था, किन्तु जो कुछ मी थोड़ी बहुत हिम्मत मेरेमें थी, उससे मैंने निश्चय कर

लिया था कि चाहे इसके लिये प्राण भी देना पड़े, किन्तु इसे भलीभाँटि देखना होगा।

तब एक आवाज सुनाई दी, जान पड़ा किसीने पिस्तौल दागी है। यह आवाज बक्नीकी थी, उसने अपने योद्धाओं को हल्ला बोल देनेका हुक्म दिया था। समुद्रकी तरंगकी भाँति एक साथ हमलोग आगे बढ़े और जरा देरमें मन्दिरके अगले प्रांगणमें पहुँच गये।

## -2?-

## रा-मंदिरका युद्ध

नोहरीके सैनिक एकदम घबरा गये। वह उस समय तक बिल्कुल गाफिल पड़े थे। उन्होंने अभी अपना हथियार भी अच्छी तरह न लेने पाया, कि बक्नीके सैनिक उनपर आ पड़े। वहाँ सैनिक नियम व्यवस्थाका पता कहाँ था?

श्रोर मेरे लिये मत पूछिये। मेरे दिलमें कहाँ उतनी हिम्मत थी, जो श्रागे बढ़नेकी हिम्मत करता, किन्तु पीछे वालेकी भीड़में पड़कर में भी वहाँ तक ढकेल दिया गया, जहाँ कि खचाखच हो रही थी। लड़ाईके श्रारम्भमें ही मेरी जाँघमें भालेकी जरा-सी चोट लग गई। श्रीर सच कहूँ, बिल्लीके भागों छींका टूट गया, इस बहाने में वह से खिसककर बाहर निकल श्राया।

एक सुरिच्चित स्थानपर मैंने एक प्रकाड स्त्रीमुखी सिंहकी मूर्त्त देखी । उस मूर्त्तिके दोनों श्रगले पैरोंके बीचमें बैठकर मैंने पानीसे श्रपने ज़स्मको घोया ।

मन्दिरसे जो कोलाहल सुनाई दे रहा था, ऋवर्णनीय था—हथियारोंकी भनभनाहट, जयघोषकी गर्ज, घायलोंकी चीत्कार, ऋपने विरोधियोंको पीछेकी स्रोर हटानेके समय शाही रच्चकोंका विजय-नाद।

इतनी देरमें अब सूर्य भगवान् अच्छी तरह उदय हो गये थे। इस अच्चांशमें रात्रि और दिन, अन्धकार और प्रकाशके बीचमें कोई और उषा अपित नहीं होती। सूर्य पहाड़ोंकी आड़से निकल आया, और वह यड़ा मेदान जिसपर कि मितनी-हर्पी नगर है प्रकाशित हो गया।

में खड़ा हुआ, कि अपने मित्रोंके पास जाऊँ। किन्तु वे मारत-काटते यहुत आगे बढ़ गये थ। मैंने देखा, भेरा पैर इतना शूत्य हो। गया है, और घावमें इतना भीड़ा है, कि जरा भी चलना मुश्किल है। मैंने अपने चारों छोर नजर डाली। यहाँ एक पतली पत्थरकी मीढ़ी दिखाई पड़ी, जो कि उस नारी-सिंहके अपर तक गई। हुई थी। मैं इसके लिये बड़ा उत्सुक था, कि देखूँ लड़ाईमें क्या हो रहा है। जे उस सोड़ीके द्वारा धीरे-धीरे किन्तु बड़ी काठनाईसे नारी-सिंहके ऊरर पहुँच गया और यहाँ एक स्थानरर खुपकेसे बैठकर रख़देत्रका तमाशा देखने लगा।

शतु, जिनकी घरराहट और वेतरतीनी अब भी ठोक न हुई थी, अंगुल-अंगुलवर मार-भगाये जा रहे था। मेंने देखा, नोहरी स्वयं भी सुनहली कवच बारम् ।कथे अपने सैनिकॉंक बीचसे लड़ रहा है। मेरे तीनों मित्र मारकाटके बिल्कुल बाचमें थे, और वह अपनी रिवाल्यरोंका बड़ा साधकर इस्तेमाल कर रहे थे।

प्तारका छोड़कर सारे देशमें भी कोई ऐसा ब्रादमी न था, जो ब्राग्नेय ब्रस्का प्रशंग करना जानता हो। प्रायः सारे ही सेराफीय घीरेन्द्र च्यौर धन-दास द्वारा इतनी होशियारीक साथ प्रयाग किये जाते इन ब्रस्कांको दिव्यास्त्र या देवताब्रोंका जादू मंतर समभते थे। नाहरीके सेनिकोंपर इस बातने भी बड़ा तुरा प्रमाद डाला था, क्योंकि वह उन देवताब्रोंसे लड़ रहे हैं, जिन्हें उनके बाव-दादा प्राचीन मिश्र देशमें पूजा करते थे। घनदासका लम्बा शरीर, जहाँ भी घोर लड़ाई होती दील पड़ती थी, वहीं दिखाई देता था। इतिस्मुख यातके किया-कलापमें महाशय चाड़की शान्त मस्तिष्कता भलक रही थी। वह थम-थमकर गोली छोड़ते थे। किन्तु उनका एक भी वार खाली न जाता था। प्रति वार रिवाल्यरकी ब्रावाजके होनेके साथ एक ब्रादमी नीचे घड़ामसे गिरता था। कतान घीरेन्द्र तो सचमुच ही मृत्युके देवता ब्रानुविस् ही मालूम हो गहें थे। वह ब्रमी यहाँ दिखाई पड़े, ब्रौर एक मिनटके भीतर वहाँ। जहाँ

देखते, वहीं उन्हें पहुँचे पाते । जिस जगह लड़ाई सबसे ग्रधिक जमी हुई थी, वहीं धीरेन्द्रका हाथ फ़ुर्तीसे दाहिने-बार्ये गोली चला रहा था ।

यह निश्चय करना कुछ भी कठिन न था, कि यदि श्रन्तिम समयपर नोहरीके पास मदद न पहुँची, किसके पास विजयलद्दमी जायेगी । मैं न देख सका था, कि नदीके नीचेकी श्रोर, मन्दिरसे एक मील दूरीपर एक भारी छावनी पड़ी हुई है। उस छावनीमें, पीछे सुननेमें श्राया, कई सी सैनिक प्सारीकी मातहनीमें रख दिये गये थे।

त्राप जानते हैं, प्सारा एक नम्मरका धूर्त था। श्रीर यह भी याद रखना चाहिये कि वह अपने देशवासियोंकी भाँति कूप-मंड्रक न था। उसने अपने देशकीसीमा पार की थो, समुद्र पार किया था, श्रीर कितने ही देशोंकी हवा खाई थी। उसके सैनिक, श्रीर उसके देशवासी चाहे कुछ भी ख्याल करते हों, किन्तु वह यह खूब जानता था कि जो यह देवता मितनो-हपींमें श्राये हैं नकली देवता हैं। मालूम होता था, उसने मनमें निश्चय कर लिया था, कि तीनों देवता होरस्, थात, श्रीर श्रनुविस् कमशः धनदास, कप्तान धीरेन्द्र श्रीर में हूँ। चाङ्को तो बेचारा जानता ही न था।

जैसे ही प्लारोने खबर पाई कि मन्दिरपर हमला हुआ है, उसी वक्त उसने अपने सैनिकोंको एकत्रित किया । मुक्ते यह पीछे मालूम हुआ, उसने उनके सन्मुख एक संदित वक्तृता दी । उसने उनके दिलपर इसे खूब नक्श कराना चाहा, कि उन्हें बिल्कुल नहीं डरना चाहिये, तीनों देवता बनावटी हैं, उनके हथियार मामूली ही मनुष्योंक हाथोंक बनाये हुए इथियार हैं, उनमें कोई दिव्यशक्ति नहीं है ।

श्रव वह श्रपनी सेनाको लेकर सेनापितकी मददके लिये मिन्दरकी श्रोर चला। किन्तु वह बड़ा भारी होशियार था, उसे बहुत-सी चार्ले मालूम थी उसने श्रपनी सेनाकी दो टोर्ला बनाई, छोटीको तो उसने सेनापितकी सहायता-के लिये भेजा, जो कि श्रव मिन्दरसे भगने-भगने हुश्रा था। श्रीर दूसरी दुकड़ीको श्रपने साथ लिये वह इस प्रकार घूमकर बढ़ने लगा, जिसमें कि बक्नीकी सेनाको हरावल (पीठ) की श्रोरसे घेर ले। मेंने यह चाल ग्रपने श्राँखों देखी, श्रीर समफ लिया, कि हमलोगोंके लिये वड़ा भारी खतरा है। में जल्दीसे सीढ़ियोंके नीचे उतर श्राया, श्रीर ग्रपने मित्रोंको सजग करनेके लिये उधर दौड़ा। यह सच है, कि शरीरपर मनका काबू है। उस भयकी दशामें में श्रपनी सब चोट दर्दको भूल गया। ग्रमी कुछ मिनटपूर्व मुफे हिलना भी कटिन मालूम होता था; किन्तु श्रव जब कि खतरा सरपर था तो में, जोरसे चला हो नहीं, बल्कि दौड़ पड़ा।

उस समय लड़ाई मन्दिरके गर्भमें हो रही थी। नोहरी और उसके साथी, कब्रके द्वारकी और अपनी पीठ किये लड़ रहे थे। यह निश्चय ही था, कि यदि इस समय प्सारी अपने दलके साथ द्वारपर आ जाय, तो बक्नीको फिर बाहर निकालनेका कोई रास्ता न रह जाता और वहीं सबको मर जाना या गिरफ्तार हो जाना पड़ता।

मैने घीरेन्द्रको भिइन्तके विल्कुल बीचमें पाया । मैंने जोरसे चिल्लाकर उनसे खतरेको कहा ।

भीरेन्द्रने कहा--'बक्नीसे कहो !' श्रौर उसी समय चाङ्की श्रोर वह घूम पड़े।

बड़ी किंटनाईसे उस भीड़में होकर मैं अपने कप्तानके पास जा सका । मेने उसे आनेवाली आपित्तकी सूचना दी ।

उसने उसी समय पीछे हटनेका हुक्म दिया, श्रौर हम दर्वाजेपर ठीक उसी समय पहुँचे, जब कि प्सारो श्रौर उसके सैनिक बाहरके श्रॉगन तक पहुँच श्राये थे। यदि मैंने जरा भी देरी की होती तो, हम सभी वहीं मारे जाते, श्रौर रानी सेरिसिस्का भी पतन होता।

में उस लड़ाईका वर्णन नहीं करने जा रहा हूँ, जो प्सारोके साथ बाहर-वाले आँगनमें हुई । दूरसे तमाशा देखना अच्छा है; किन्तु जब आदमी मध्य युद्धमें पड़ जाता है, तो मत पूछिये । पहिले में उपरसे सब कुछ देख रहा था, मस्तिष्कको देखनेके लिये फुर्सत थी, किन्तु इस समय जब कि चारों श्रोरसे घिर गया था, तो कहाँका देखना १ मुफे याद है, अपनी ताकत भर चिल्लाते हुए, मैं रिवालवरको चला रहा था । मैं पागलोंकी माँ ति एक स्थानसे दूसरे स्थानको दौड़ रहा था। उस समय में हिंसक पशुत्रोंकी मांति प्राण लेनेकी इच्छा ही नहीं करता था; विलक उसके लिये उतावला हो रहा था। त्रौर एक ही च्रणके वाद में एक बचेकी मांति था, त्रौर में त्रपने चेहरे को हाथोंसे ढॉककर रोना चाहता था। उस लड़ाईमें सिर्फ एक चीज मेंने देखी त्रौर वह थी हद दर्जे की मनुष्यकी क्रस्ट्रदयता।

कैसे भी हां, धनदास शाही संरच्चकोंसे पिछुड़कर अलग हो गया। वह सबसे अन्तमें मन्दिरसे निकलने वाला था। में समभ्तता हूँ उसके लिये यह वड़ा मुश्किल था, कि उस स्थानसे अपने आपको आसानीसे छुड़ा ले, जहाँ कि उतनी असंस्य धन-राशि रक्खी थी। जिस दिन पहिले-पहिल नालन्दामें वह मेरे मकानमें आया, उस दिनसे लेकर अन्तिम समय तक—जब कि भितनी-हपींके राज-प्रासादमें उसका अन्तिम हश्य देखनेमं आया—उस आदमीके दिमागमें सिर्फ एक स्थाल था; उसकी सारी हर्कतोंकी तहमें सिर्फ एक मतलब था—सेराफिस्की कब्रके सारे सोने और रत्नका स्वामी बनना।

जिस समय प्सारो ऋपने ऋादमियोंके साथ ऋाँगनमें पहुँचा तो सर्वप्रथम धनदाससे उसका साम्मुख्य हुऋा । उसके सैनिकोंकी ऋधिक संख्या उसे नील-का श्येनमुख देवता होरस समभती थी ।

यह स्पष्ट हो गया था, कि हमें अब हट जाना चाहिये। यद्यपि हमने शत्रुश्नोंको बहुत हानि पहुँचाई थी, और हमारी हानि अपेनाकृत बहुत कम थी, तो भी अब दुश्मनोंकी संख्या हमसे बहुत अधिक थी, और हमारे लिये जल्दी हट चलना ही लामदायक था। धनदासने शायद अब अनुमान कर लिया होगा, कि हमारी सफलताके दिन अब गए। मैंने प्सारोको उससे कुछ बोलते देखा। यद्यपि वह इतनी दूर थे, कि मैं पूरी तौरसे उसकी बातको सुन न सकता था, किन्तु इतना तो निश्चय था, कि कई वर्ष भारतमें रहकर वह हिन्दी जान गया था। इस प्रकार यह निश्चय मालूम होता है, कि उसने धनदाससे बात की और उसे प्रलोभन दिया। शायद 'कमल' पर रहते वक्त उसने धनदासकी प्रकृतिका अच्छी तरह अध्ययन किया हो, और उस मनुष्यको उसने मेरी अपेना अधिक अच्छी तरह पहिचान लिया हो।

यद्यपि मैंने उनकी बातचीतका एक शब्द भी न सुन पाया था, किन्तु उसका अनुमान करना किटन नहीं है। प्सारोने धनदाससे पहिले कहा होगा, मुफ्ते तुम्हारा सब स्वाँग, सब हकीकत मालूम है। एक आदमी जिसने आधुनिक बम्बई, फलकत्ताको देखा हो, जिसने बिहारके सूद्दमदशीं जासूसी पुलिसकी आँखमें धूल डाली है, उसके सामने परोंको चमड़ेपर जमा, लकड़ीकी चोंच •लगाकर बनाया हुआ चेहरा छिपा नहीं रह सकता। मैं यह कहनेके लिये तैयार हूँ, कि प्सारोने धनदासको केवल उसके प्राण छोड़ देनेका ही बच्चन न दिया, बल्कि सेराफिस् के खजानेका एक भाग भी, वह सिर्फ इस शर्तपर कि धनदास अपने साथियोंके साथ विश्वासघात करके नोहरीकी ओर दिलोजानसे हो जाय। उसी समय धनदासको यह भी विश्वास हो गया था, कि अब मेरे साथियोंके लिये कोई अवसर नहीं रहा। बस इसने उसे और भी जल्दी प्सारोकी शर्त माननेके लिये तथ्यार कर दिया। मैं उसके विषयमें अच्छा ख्याल करनेका विचार रखता था; किन्तु इन प्रमाणोंके कारण मैं वैसा नहीं कर सकता था। श्रीर उसके श्रागेके कत्योंने तो और इस पर मोहर लगा दी।

वक्नीके पीछे हटनेके हुक्मके साथ ही सारे सैनिक वड़ी खूबीसे पीछे हट चले । नोहरीने हमारे दाहिने पच्चपर हमला करना चाहा, किन्तु कप्तान धीरेन्द्र श्रीर चाङ्की रिवाल्वरोंकी गालियोंने उसे पीछे हटा दिया । बाँया पच्च पहिले ही नदीके किनारे पहुँच गया था, किन्तु वहाँ नार्वे न थीं, उन्हें शत्रुश्चोंने हटा दिया था । किन्तु उससे कोई हर्ज नहीं हुश्चा; क्योंकि श्चगर वह होतीं भी तो उस दशामें उनपर चढ़कर लौटना मुश्किल था । श्चब हमारे लिये इसके श्चतिरिक्त कोई रास्ता न था, कि नदीके दाहिने किनारेसे शहरकी श्चोर लौटें।

युद्धमें लौटते वक्त श्रापनी हरावलकी रक्षा सबसे कांठन श्रौर श्रावश्यक काम है। इस कांठनाईमें न धीरेन्द्र हीने श्रौर न चाङ्ने इस बातकी श्रोर ध्यान दिया, कि धनदास मन्दिरमें ही छूट गया। श्रव हमलोग मन्दिरसे बहुत दूर एक सुरक्षित स्थानपर पहुँच गये थे। नोहरीने भी पीछा करना छोड़ दिया था। यही समय था, जब कि धीरेन्द्र मेरे पास श्राये।

धीरेन्द्र—'धनदास ! क्या हुन्ना ? क्या वह घायल हो गया ?'

में—'वह विश्वासघाती है।' बीरेन्द्र—'विश्वासघाती!'

में — 'उसकी प्सारोसे कुळ बात हुई, में जानता हूँ, प्सारो हिन्दी बोल सकता है। हाय घन, हाय घन छोड़कर उसके दिलमें कोई ख्याल न था।'

धीरेन्द्रने धीरेसे कहा—'जितना त्राप समक्त रहे हैं, उससे भी भयंकर प्रश्न है। धनदासको समाधिका रहस्य माल्म है।'

में — 'यह बड़ा काम ले सकेगा! रहस्यज्ञान व्यर्थ है, जब तक बीजक पास न हो।'

वीरेन्द्र—'वह भी है।'

में उसी वक्त साँस लेना भूल गया। जान पड़ा कोई बड़ा त्राघात मेरी श्रन्तरात्मापर हुत्रा। पहिले-पहिल में त्रापनी विपत्तिको दूर तक न देख सका।

मेंने चिल्लाकर कहा — 'धनदासके पास बीजक हैं!' मैंने इस वाक्यको कई बार दुहराया, तब जाकर मुक्ते इसका ऋर्थ समक्तमें ऋाया। मैंने समका या, धीरेन्द्र गलतीपर हैं, किन्तु मेरे ऐसा समक्तनेकी जड़ भी कट गई, जब कि धीरेन्द्रने कहा—

'जय उसे मालूम हुआ कि हम रा-मिन्दरको जा रहे हैं, तो उसने कहा, यदि नाहरीको हटानेमें हमलोग समर्थ हुए, तो हमें काफी मौका मिलेगा, श्रोर हम खजानेको अपने अस्तयारमें करके राज-प्रासादमें लावेंगे वहाँ वह मुरिक्त रह सकेगा। यह उसका कहना ही इसके लिये काफी प्रमाण है, कि बह बोजकको अपने साथ लाया था।'

अव और मुननेकी मुभमें शक्ति न थी। मेरे हृदयकी उस वक्तकी अव-स्था अवर्णनीय थी।

में चिल्ला उठा—'श्राः नरपिशाच ! श्राः विश्वासघातक ! वह पागल था। सोनेके सिवाय उसे कुछ न स्फता था। श्रोफ, मैंने पहिले क्यों न इसपर स्थाल किया ! प्रथम दिन हीसे उसका यह भाव मालूम हो गया था, किन्तु श्रफसोस ! मैंने यह न समफा था, कि सोनेके लोभमें वह इतनी दूर-तक चला जायगा। श्रय वह तहखानेमें घुसेगा, श्रौर वह, नोहरी श्रौर प्सारो

सारे धनको त्रापसमें बाँट लेंगे। इतना ही नहीं, इस प्रकार वह इस देश-के मनुष्योंको भी खरीदनेमें समर्थ होंगे। सारा देश इस प्रकार उस मास्म रानीके विरुद्ध उठ खड़ा होगा।

धीरेन्द्र—'ग्रीर ग्रव इन बेवकूफोंके मिध्याविश्वासके सहारे हम श्रीर ग्रिधिक देर तक न खेल मर्केंगे । यदि ग्रव भी उनका विश्वास न डिगं, तां भी उन्हें थात ग्रीर ग्रनुबिम्के विरुद्ध हथियार उठाना ग्रासान होगा, क्योंकि होरस उनकी तरफ है।'

उस मनुष्यकी शैतानीपर ग्रव में कुछ ग्रौर न कह सकता था। में स्रातंक-से व्याकुल हो गया। कोई चीज़ मेरे कंटमें कॉ टेकी भॉति गड़ रही थी। मैं उस समय भी ख्याल करने लगा, कि उस नृशंसके साथ स्रकेले ही, धींग्न्द्र स्रौर चाङ्को बिना लिये यदि मैं स्राया होता, तब भी तो यही मेरे ऊपर पड़ता। उस समय जो मेरी श्रवस्था होती, उसका ख्याल करते ही मेरा हृदय पिस-सा गया। किन्तु एक चएके बाद ही मेरा ख्याल उस श्रल्पवयस्का, सुन्दरी, श्रौर सहृदया रानीकी न्रोर गया, जिसने श्रानेके दिन हीसे हमारे साथ स्रत्यन्त सौहार्द प्रदर्शित किया था।

उस कच्ची सड़कसे हमलोग, दोपहरकी तेज धूपमे शहरमें पहुँचे, श्रौर वहाँ कतार वॉधकर राज-प्रासादमें प्रविष्ट हुए। जब वक्तीने श्रपने सिपाहियों को डिस्मिस कर दिया, श्रौर वह बड़ी-बड़ी दाढ़ीवाले सैनिक श्रपनी-श्रपनी कोठिरियोमें थोड़ी देर विश्राम लेनेके लिये गये; तो मैंने देखा कि कितनोहीके मुख उदास थे, क्योंकि उनके कितने ही साथी श्रौर सम्बन्धी युद्धमें हताहत रह गये थे। साथ ही मैंने यह भी देखा कि वह पराजित न हुए थे, उनका जोश श्रौर बढ़ गया था, वह ठीक वक्नीके कथन।नुसार एक-एक करके मरनेके लिये तथ्यार थे। श्रपनी रानीके ऊपर श्रपने श्रापको न्यौद्यावर करनेके लिये वह विल्कुल तथ्यार थे।

सीढ़ीके ऊपर ही मुक्ते प्रधान पुरोहित ब्रह्मसो मिले । ब्रह्मसो—'सब कुशलपूर्वक तो बीता !' मैं—'हमारे साथ विश्वासघात किया गया !' श्रह्मसो—'विश्वासघात! किसके द्वारा।' श्रव सचाईको एक च्चण भी छिपा रखना मेरे लिये कठिन था। मैंने कहा—'होरसुके द्वारा।'

में त्राशा कर रहा था, कि इस बातको सुननेके साथ वह वबरा उठेंगे, किन्तु इससे बिल्कुल उलटा, मैंने उन्हें मुस्कुराते देखा।

श्रह्मसो —श्रापका मतलब है थोध्मम्, उस श्रादमीसे, जिसे श्रापने हमारे सामने, श्रोसिरिस देवता. श्रोर नीलकी प्राचीन रानी इसिस्की पुत्र वनाकर उपस्थित किया गया था।

मैने वड़े त्राश्चर्यके साथ पूछा — 'त्रापको केंस मालूम ?'

श्रव्यक्षे — 'भूल गयं, कल रातको तुम एक श्रज्ञात भाषाम कुछ कह रहे थे। उभीने मेरे हृदयमें सन्देह उत्पन्न कर दिया। मैं दवे पाँव इसिस्के मंन्दिरमं गया, श्रोर द्वारपर कान लगाकर सुनने लगा, वहाँ थात श्रपने साथिके माथ बात कर रहा था।'

मैं — 'तो त्राप जान गये हैं, कि हम छलिया हैं ?'

त्र्रह्मसो—'लेकिन साथ ही में यह भी जानता हूँ, कि तुम महरानीकें, शुभ-चिन्तक हो, श्रौर यही हमारे लिये सबसे बड़ी बात है।'

में वृद्धके हृदयको देखकर मुग्ध हो गया, मैंने उसके कन्धेपर हाथ रख-कर कहा—'श्राप मेरे मित्र हैं।'

श्रह्मसो—'जो भी महारानी के लिये स्वार्थत्याग करने के लिये तैयार हैं, वह हमारे भित्र हैं। चलो चर्ले, हम उससे सची-सची बात कह सुनायेंगे। यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं। चाहे तुम्हारे भित्र देवता हों या मनुष्य, वह राष्ट्रके वास्ते लड़े हैं। हमारा कर्त्तव्य बिल्कुल सीधा है—इस क्रान्ति, इस बगावतको दबा देना, या श्रादमीकी तरह प्राण दे देना।'

मैं—'ग्रह्मसो, तुम ग्रौर हम दोनों ही बूढ़े ग्रादमी हैं, ऐसे भी हम मौत के मुँहमें पैर लटकाये ही बैठे हैं, इसलिये हमारे लिये मृत्यु कोई उतनी डरकी बात नहीं। चलो हम, उन दोनोंके साथ, जिन्हें तुम थात श्रौर श्रमुबिस् कहते थे, रानीके पास चलें। जैसा कि तुम कह रहे हो, वह मनुष्य हैं, किन्तु तो भी बड़े बुद्धिमान् श्रौर बड़े श्रनुभवी हैं।'

### -- २२ --

### चाङ्का अद्भुत साहस

श्रह्मसो बड़े चतुर पुरुष थे, बाल्य हीसे वह रानीके पथ-प्रदर्शक श्रौर श्रमिभावक सुद्धद थे। उसने इन्हींसे श्रपनो प्रजापर शासन करनेकी विधि सीखी थी। इन्होंने ही उसे प्राचीन मिश्रकी धार्मिक रीति-रस्म सिखलाई थी। श्रपने सारे राज्यकालमें एक बार भी उसने श्रपने चतुर श्रौर श्रुभचिन्तक मन्त्रीकी रायको श्रमाह्म न किया था।

रानी सेरिसिस्को मेरे मित्रोंपर श्रत्यन्त विश्वास था। वह जानती थी, कि वह उस प्राचीन मिश्रके वास्तविक देवता हारस्, थात श्रोर श्रन्थिस् हैं; जिसकी सम्यताके चिह्न नीलप्रान्तयती रेगिस्तानके बालूके नीचे दूर-दूर तक ढॅंके पाये जाते हैं। वह नीलके शक्तिशाली देवता दूसरी बार पृथ्वीपर उतर श्राये हैं। यह विश्वास उतना मूर्वतापूर्ण श्रौर मिथ्या-विश्वासपूर्ण नहीं है, जितना कि देखनेमें मालूम होता है। प्राचीन मिश्रके देवताश्रोंमें श्रनेक मानु-पिक गुण् थे। स्वयं फरऊन भी देवता समभे जाते थे। मिश्रमें भी, प्राचीन मारत, रोम श्रौर यवन देशोंक समान ही, मनुष्य वीर हो जाते थे, श्रौर वीर देवता, इस प्रकार नर श्रौर श्रमरका भेद बहुत भारी न था।

हमारा स्वाँग नगरमें प्रवेश करने हीके दिन, रानी सेरिसिस् श्रौर हजारों सर्वसाधारण उपस्थित पुरुषोंके माथ बड़ा सफल हुआ था। महारानी सेरिसिस्के लिये यह कोई श्रसम्भव नहीं मालूम होता था, कि होरस, थात श्रौर अनुविस् अवतीर्थ होकर, सेराफीय देशमें, जहाँ थेवीय राजाश्रोंके समय हीसे उनके मन्दिर, उनकी पूजा चली श्राती है, श्रावेंगे।

सचमुच गोबरैलेकी भविष्यद्वाणी टीक उतरी 'जब रचक मार डाले जायँगे, वो देवता स्वर्गके चारों कोनोंसे उतरेंगे।' में नहीं जान नका, कि वह इस खबरकां किस प्रकार ग्रह्ण करेंगी ! कोई भी श्रादमी नहीं चाहता, कि दूसरा उसे बेवकूफ बनावे, इसीलिये में समभता था, कि वह हमपर श्रत्यन्त रुष्ट होगी । जैसा कि पहिले कह चुका हूँ, मैं सदा खुलकां नापसन्द करता रहा हूँ, किन्दु यहाँ वैसा करनेके लिये हमें मजबूर होना पड़ा था।

श्रव्यसोने सारी ही बातका बड़ी चतुरतासे उसे कह सुनाया। उन्होंने कहा, यह एक बहुत दूरसे श्राये हुए विदेशी श्रादमी थे। इनकी इच्छा हुई कि इस देशमें चलें, श्रोर श्रपनी सुरचाके लिये इन्होंने यह व्यवस्थाकी उन्होंने हमारी श्रोरसे महारानीसे बमा मॉगी श्रौर कहा, इमने विपत्के समय श्रपने श्रापको उसका सच्चा सहायक सिद्ध किया।

मुक्ते उसका गुण् भूल नहीं सकता, रानीने जरा भी श्रप्रसन्नता न प्रकट-कर मुक्ते बुलाकर पृष्ठा—

'ग्रौर क्यों थांध्मस् , तुम भी कोई ग्रौर हो ?'

नें—'हे महारानी, मैं जो कुछ हूँ वैसा तुम देख रही हो, एक बूढ़ा श्रादमी जो योद्धा होनेकी श्रपेद्धा विद्याव्यसनी श्रिधक है। किन्तु इतना मैं स्पष्ट कहूँगा, कि मैं यहाँ किसीको हानि पहुँचानेकी नीयतसे नहीं श्राया, विशेषकर एक महारानीको जो कि जैसी ही सुन्दर है, वैसी ही शुभगुणवती भी।'

महारानी—'शायद तुम विद्याव्यसनीकी श्रपेत्ता भी श्रिषिक दर्वारी मुसा-हिन हो । किन्तु, यह तो बताश्रो, यह तुम हमारी भाषा बालनी कैसे सीख गये?'

मेंने उत्तर दिया—'जिस देशसे में श्राया हूँ, वहाँ बहुतसे ऐसे पुरुप हैं, जो प्राचीन सम्यताश्रोंके श्रध्ययनमें श्रपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार मैं भी इस योग्य हुश्रा, कि मितनी-हपींके बाशिन्दोंसे बात-चीतकर सकूँ, श्रौर चित्र-लिपिको पढ़ सकूँ।'

मेंने फिर महारानीसे कहा—'वह त्रादमी जिसने होरस् की रूप लिया था, इम सभीके साथ विश्वासघात करके, दुश्मनकी त्रोर मिल गया।' जब मैंने बतलाया, कि खजाने तक पहुँचनेका रहस्य हमें मालूम है, श्रीर श्रव उसका स्वामी नोहरी है। उस समय रानी श्रीर श्रहासी दोनोंमेंसे कोई भी श्रपने मानसिक भावका गोपन न कर सका।

प्रधान पुरोहितने छाती पीटकर कहा—'श्रोफ, तब तो सब काम मिट्टी हो गया। मेरे पास श्रनेक गुप्तचर हैं। उनके द्वारा मैं यह जानने में समर्थ हूँ. कि राज-प्रासादकी चहार दीवारी के बाहर क्या हो रहा है। श्रव तक लोग इस बात पर पक्के हैं, कि इस भगड़े में किसी तरफ भाग न लें। यदि उन्हें नोहरी के राज शिलका भय न होता, तो वह खुल्लम-खुल्ला महारानीका पच्च ग्रह ग् करते। किन्तु वह सेनापितसे उरते हैं, वह जानते हैं कि उसके पास वडी भारी सेनाका श्रिषक भाग हमारे विरुद्ध है, यदि साधारण लोग श्रीर दास भी बागियों का साथ दिये, तो फिर उन्हें हटाना शाही शरीर एक कों की सामर्थिस बाहरकी बात है।'

मैंने देखा, रानोके पतले ख्रांट कॉप रहे थे। किन्तु उसने वीरतापृर्ण शब्द कहे—

'बक्नीको बुलायो । य्रव एक य्रोर मेरे पास दो चतुर पुरुष हैं, य्रौर दूसरी त्रोर एक वीर । मैं क्यों डरूँ ? राजसिंहासनपर मेरा हक हैं । फरऊनोका खून मेरी नसोंमें हैं।'

मैंने रानीसे अपने दोनों साथियोंको ले आनेकी आजा मॉगी, क्योंकि वह दोनों पुरुप जितने ही युद्धन्तेत्रमें लाभदायक थे, सलाह देनेमं उससे भी कम लाभदायक न थे। सेरिसिस् उन्हें देखनेके लिये उत्सुक थी। मैं जब इसिम्के मन्दिरमें लौटा, तो कप्तान धीरेन्द्रको पालथी मारकर बैठे देखा। उनका श्रगाल-मुख चेहरा उनकी जाँचपर था और मुँहमें बीड़ी मुलग रही थी, जिसका बुरा धुआँ चारों और फैल रहा था।

में — 'क्या तुम इस बुख़ार लानेवाले धुयेंको बन्द न करोगे ! तुम तो नीरा मालूम होते हो, रोम जल रहा है, ऋौर तुम मौज उड़ा रहे हो।'

धीरेन्द्र—'अनुविस्को धूप देनेके लिये, बस यही एक तो मेरे पास साधन है।'

में—'यह सब तमाशा हो चुका। श्रव तुम देवता नहीं हो। महारानीकी सचाईका पता लग गया।'

मेंने दोनोसे जल्दी तैयार होकरसाथ चलनेके लिये कहा, श्रौर दो मिनटके बाद हम रानीके सामने थे।

त्रुगले सारे वार्तालापमे मैंने दुर्गापियाका काम किया। रानीने हमारे देश, त्र्याग्नेय-त्रस्त्रके प्रयोग त्रादि त्रानेक विषयोपर हमसे प्रश्न किया। मबसे बढ़कर उसे त्राश्चर्य हुत्रा धीरेन्द्रकी काँचकी त्राग्नोको देखकर।

यद्यपि उस दिन कोई भी बात कामक विषयमं न ते पाई, किन्तु यह सबसे अच्छी बात हुई, कि हम अपने असली रूपमें प्रगट हो गये। हमारे दिलका एक बड़ा भारी बोक्त हल्का हो गया। रानी और वक्नी दोनोंने हमें अपना सुहृद् समका। कोई कामका रास्ता निश्चय करना मुश्किल था। हम अब बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकते थे, अतः राज-प्रासाद हीपर धावा होनेकी प्रतीचा करने लगे।

उस रातको मेंने सभी विषयोपर कप्तान धीरेन्द्र श्रौर चाङ्के साथ परामर्श किया। धीरेन्द्रने कई सम्मित्याँ दीं। मैंने सारे जीवनमें ऐसा चलता-पूर्जा श्रादमी न देखा, उनका मस्तिष्क उतना ही कार्यतत्पर था, जितना कि उनका शरीर। किन्तु चाङ् उस रात बिल्कुल चुप थे, माल्म होता था, जैसे श्रालथी-पालथी मारकर समाधि लगाये हुए हों। मैंने समभा, वह किसी विचारमें इबे हैं, उनकी विचार-शक्तिके श्रद्भुत चमत्कारोंसे वाकिफ होनेके कारण, मैंने उन्हें कुछ बोलनेके लिये दिक न किया। बहुत सबेरे भिनसारको जब कि शहरपर प्रभात हो रहा था, उन्होंने मुभे श्रीर धीरेन्द्रको कई बंटोंकी नींद ले लेनेक वाद जगाया।

मैंने पूछा-- 'क्या है ?'

चाङ्—'मुभे एक युक्ति सूभी है। यह एक भयंकर काम उससे भी भयंकर जितना कि मैं पसन्द करता हूँ। किन्तु उसके त्रातिरिक्त मुभे कोई रास्ता नहीं मालूम होता। मुभे जाना होगा।'

मैं--- 'जाना ! कहाँ जाना !'

चाङ्—'यह मैं तुम्हें पीछे वतलाऊँगा, श्रच्छा तो विदा।' यह कहकर वह लेट गये। श्रीर कुछ ही मिनटके बाद खर्राटे मारने लगे। सचमुच वह बड़े ही विचित्र पुरुष थे!

त्रव मेरे लिये फिर सोना त्रसम्भव था; इसलिये थोड़ी देरके बाद मैं उठकर बागमें गया। वहाँसे टहलते हुए मैंने प्राची दिशामें पर्वतोंके शिखरपर सूर्यके जादूको फैलते देखा। जिस समय, देवी-देवोंकी नीरव मूर्त्तयों श्रौर नारी-सिंहोंके बीचसे, उस समतल मार्गपर में टहल रहा था, तो मेरा ख़्याल एक बार अपनी इस अद्भुत यात्राको क्योर गया। मालूम होता था, मेरा शरीर एक ग्रहसे दूसरे ग्रहमें भेज दिया गया है। मेंने उस सम्यताको अपनी सम्यतासे तुलना करना शुरू किया। श्रौर समभने लगा कि यह सब स्वप्न हैं, में सोया हुआ हूँ। स्वप्न मुक्ते हजारों वर्ष पीछे उस विस्मृत श्रतीतमें खींच ले गया है, जिसका गौरव हमें बहुत कम मालूम है। मेरा दिमाग तरह-तरहके ख्यालोंसे भरा था। मेरे चारों श्रोर एक ऐसा अद्भुत सुन्दर उद्यान था, जैसा कि मैंने श्रौर कभी न देखा था। उस वक्त यह सोचना मुश्किल था, कि हमलोग फिर कभी अपनी जन्मभूभिमें लौट सकेंगे।

जिस वक्त में इस प्रकार टहल रहा था, उसी समय प्रधान पुरोहित ऋससी-को मैंने ऋपनी ऋोर छाते देखा। उनका शिर भुका हुआ था, ऋौर ऋखिं जमीनपर गड़ी थीं। यह जब बिल्कुल मेरे पास पहुँच गये, तब उन्होंने मुभे देखा। उन्होंने मुभे प्रणाम किया, और पृछा—'ऋष रात सोये या नहीं।'

मैं - 'मध्यरात्रिमे थोङ्ग्ला सोया था, श्रौर ऐसे भी मुक्ते नींद कम ही श्राती है।'

श्रुह्मसो—'मैंने जरा भो नहीं सोया। मैंने श्रापसे कहा था, कि नगरमें मेरे चर घूमते रहते हैं, वह सब श्रुन्यकारमें छिपकर महलमें पहुँचते हैं। इवर तीन घंटेसे मैं बराबर उनसे खबर पा रहा हूँ।'

मैं—'क्या खबर है, ऋच्छी या बुरी ?'

श्रह्मसो-'कोई भी श्रन्छी खबर नहीं है, सारा महल बागियोसे घिरा

हुआ है। वहुत मुश्किलसे मेरे चर छिपकर भीतर आ सके हैं। इस समय नोहरी और प्सारोके अनुयायी शहरमें बहुत हैं।

मैं---'नागरिकोंमें ?'

श्रव्रक्षतो—'हद् हो गईं। नगरके गरीव लोगोंमें यह स्ववर श्राम तौरसे फैली हुई है, कि नोहरीने खजाना पा लिया। नोहरीने वचन दिया है कि जो उसकी सेनामें भर्ती होगा, मोनेमेसे उसे भी एक भाग मिलेगा। तीन दिनके भीतर यह सोना वाँटा जायगा। श्रव तो निश्चय नोहरी कबमें घुस सकेगा ?'

में—'इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। वह आदमी, जिसे भ्राप होरम् जानते रहे हैं, उस रहस्य को जानता है।'

त्रह्मसो—'इस देशमें न ईमान है, त्रौर न देवतात्र्रोमें श्रद्धा । सेराफिस् का खजाना लूट लिया जायगा । मितनी-हर्पीमें रुपयेसे शक्ति खरीदी जा सकती है, नोहरी भी इस बानको भली प्रकार जानता है।'

वह धोरेसे, उस बाल सूर्यकी प्रमामे आगे चले गये। मैंने देखा, बृद्धाका मुखमंडल अत्यन्त उदास है। मुफ्ते यह देखकर बड़ा दुःख हुआ, क्योंकि वह पुरुष बड़ा ही सहृदय और अपनी रानीका अत्यन्त शुभचिन्तक था।

में जब अपने माथियोंके पास आया तो देखा कि दोनों जागे हुए हैं।
मुक्ते देखते ही चाङ्कानों तक मुँह फाइकर हँमते हुए बोले—

'स्रो हो, प्रोफेसर महाशय वस स्राप हीकी तो जरूरत थी। स्राप सब जानते हैं, शायद स्राप बतला सकेंगे, हमारी गठरी-मुटरी कहाँ है।'

में—'दूसरे कमरेमें।'
चाङ्—'सब कुछ ?'
में-—'सब कुछ ग्राप चाहते क्या हैं?'
चाङ्—'सिर्फ भानमतीकी पेटी।'
मेंने स्वयं दूसरे कमरेसे पेटी ला दी।
में—'यह क्या है ? क्या करनेकी इच्छा है ?

चाङ्—'मैंने एक युक्त सोची है। लेकिन कुछ कहनेसे पहिले मुभे तुमसे दो एक बात जाननी है। मैं इसको सब बातसे श्रिधिक जरूरी समभता हूँ,

कि प्सारो श्रौर नोहरी कब्रमं न बुसने पावें।'

में — 'यह ठीक है, किन्तु दुर्भाग्यसे यह काम हो गया होगा; यदि न भी दूशा हो, तो भी मैं नहीं समभता कि हम कैसे रोक सकते हैं ?'

चाङ्—'यदि कब स्रव तक खोल दी गई है, तब तो कोई बात नहीं, होकिन उस समय भी घबड़ानेकी स्रावश्यकता नहीं, जब तक जीवन है, तब तक स्राशा है। यह काम मुभ्यप छोड़िये।'

इसके बाद श्राध घटे तक, एक वड़ी हो दिलचस्प कार्रवाई होती रही।
महाशय चाङ्की एक बड़ी श्राश्चर्यकर नकल देखनेका मुक्ते सौभाग्य हुश्रा।
उम श्रसाधारण बक्तेके विषयमे जिसे कि रेगिस्तानमें भी ढोकर लाया गया था,
मै बहुत थोड़ा कह सकता हूँ। उसमें शीशियों श्रौर डिबियोंमें तरह तरहके
रंग भरे हुए थे।

उन्होंने मुफ्तसे कहा—'कष्तान बक्नीसं कहां, कि एक श्रत्यन्त गरीब सेरा-फीय भिखमंगेकी पोशाक जल्द मंगवा दें।' वक्नीने बहुत जल्द चाङ्की इस फर्माइशकी तामील को। कपंड बहुत ही फटे श्रीर मैले थे। सबसे बढ़कर कमाल चाङ्ने श्रपने रूपके बदलनेमें किया। उन्होंने जगह-जगह शरीर श्रीर चेहरेपर भुर्रियोंके निशान बना डाले। वस्तुतः उन्होंने श्रपने रंग-रूपको इतना बदल डाला था, कि हमलोगोंके लिये भी उनका पहिचानना मुश्किल था।

उन्होंने श्रपनी पलकोंको इस तरह श्राधा बन्द कर लिया, कि श्राँखकी सफेदी सिर्फ दिखलाई पड़ती थी। उसे देखते ही भय लगने लगता था। वह बिल्कुल श्रन्धे मालूम होते थे; यद्यपि मुक्ते उन्होंने विश्वास दिलाया, कि वह सब कुछ देख सकते हैं वह उठ खड़े हुए, श्रीर लम्बी बैशाखी लेकर कमरेमें उसी तरह चलने लगे, जैसे कोई श्रन्था।

कप्तान धीरेन्द्र—'बहुत ठीक ! मैंने बहुतसे बहुरूपिये देखे हैं, किन्तु ऐसा कमाल कहीं नहीं देखा।'

चाङ्ने बड़ी शान्तिपूर्वक कहा—'में रा-मंदिरको जा रहा हूँ।' मैं—'रा-मंदिरको !' चाङ्—'सेराफिस्की कब्र को।' ्में चिल्ला उठा—'तुम कालके गालमे पड़ना चाहते हो।' चाङ् ठठाकर हँस पड़े—'लेकिन में वहीं पड़ा रहना नहीं चाहता।'

मुफे तो जान पड़ता था, वह मृत्युका त्रावाहन कर रहे हैं, मेरा दिल कहने लगा, किन जाने दूँ। वह दर्वाजेपर पहुँच गये थे, मैंने दौड़कर उनका हाथ पकड़ा—

'यह पागलपन है।'

चाङ्—'जब मैं मर जाऊँ, तो खुर्शासे मुभे पागल कहना। होशहवास-वाला वही त्रादमी कहा जाता है, जो करनेसे पहिले उसपर खूत्र विचार कर लेता है। त्रीर मैंने भी ऐसा ही किया है, इसिलये मैं होश-हवासमें हूँ, पागल नहीं।'

में चिल्लाकर योला—'लेकिन तुम राज-प्रासादको छोड़ रहे हो, किन्तु यहाँ के ब्रादिमयोंसे योल तो नहीं सकते ! तुम्हें यहाँकी भाषाका एक शब्द भी नहीं मालूम है !'

चाङ्—'मुक्ते उसकी ग्रावश्यकता नहीं, मैं गूँगा हूं।'

नुभे जान पड़ा, कि उन्होंने सभी वातोंका उत्तर पहिले हीसे ठीककर रक्का है। मैंने बक्नीको बुलाया श्रीर हम तीनों एक साथ, बागके पश्चिमकी स्रार एक खिड़कीपर गये। बक्नीने उसे बड़ी सावधानीसे खोला, स्रीर चाङ् स्रपनी लाठीके सहारे गिरत-पड़ते, बायें हाथको स्रागे पसारे बाहर निकल गये।

तब दर्वाजा बन्द करके ताला लगा दिया गया। मैं बड़ा ही व्यथित-हृदय हो महलकी त्रोर लौटा। मैं सोच रहा था, कि त्रव मैं फिर त्रपने त्रकारण बन्धके उस मुस्कुराते हुए गोल चेहरेको न देख सकूँगा।

## **—२३**—

#### शाबाश चाङ्

जिस भयंकर काममें चाङ्इन तीनों दिनों लगे रहे, उसका संज्ञिप्त विव-रण में यहाँ देना चाहता हूँ । यह बातें स्वयं चाङ्ने सुभसे कही थीं । यह कहने- की तो श्रावश्यकता ही नहीं कि चाङ् श्रपने कामको पूरा करके जीवित लौट श्राये थे, श्रन्यथा मुफे इस यात्राविवरणके लिखनेका भी सोभाग्य न मिलता।

वह प्रामादकी दीवारसे कुछ आगे चले गये, फिर तंग सड़कके एक कोने-में बैठ गये। बहुत कम आदमी उनके पास निकलते थे, और जहाँ पैरोंकी आहट उनके कानोंमें पहुँचती, वह हाथ बढ़ाकर भीख मॉगने लगते थे। वहाँ वह कई घंटे बैठे माँगा करते रहे। उनका मतलव यह था, कि आसपासकी भूमिको अच्छी तरह देख लें, और यह भी निश्चय हो जाय. कि किसीने उन्हें महलसे आते देखा तो नहीं।

दोपहरको वह उस पर्वतसे—जिसपर कि राज-प्रासाद बना था—नीचे उत-रते हुए नदीकं बार्ये किनारेपर पहुँचे । शहरकी जन-संक्रीर्स्स सङ्कोंको पारकरते हुए, वह सूर्यास्तसे योड़ी देर बाद रा-महिदर पहुँचे ।

रात्रिमें चारों ग्रोर सिपाहियों के डेरे-डेरेमें ग्राग बल रही थी। प्सारीने ग्रापने सैनिकों को मन्दिरके ग्रीर समीप कर दिया, इसी ग्रामिप्रायसे कि कहीं फिर श्राकरिमक चढ़ाई न हो जाय।

सिपाहियोंने चाङ्को समभा, कि कोई गरीय अन्या श्रौर गूँगा भिग्वभंगा है। उन्होंने उनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया, श्रौर उन्हें खाने-पीनेके लिये दिया। सैनिक चाहे किसी भी देश या जातिके क्यों न हो वह हमेशा बड़े मृदु-हृदय होते हैं। श्रौर यह वड़ी प्रसन्नताकी बात थी, कि मेराफीय सैनिक भी, जो एक प्राचीन सभ्यताके प्रतिनिधि थे, इस नियमके अपवाद न थे।

चाङ् उनके बीचमें ही लेट गये, श्रीर थोड़ी देरमें सो गये। मुक्ते उनकी इस प्रकृतिपर वड़ा श्राश्चर्य होता है। कैसे वह पटा नींदको श्रपनी मुटीमें किये हुश्रा था, श्रीर खासकर इस तरह चारों श्रीर खतरेसे विग होनेपर। वास्तवमें वह एक ऐसे मनुष्य थे, जिसके जीवनमें खतरा, प्राण-संकट रोजकी बात थी।

दूसरे दिन सबेरे ही वह उठ खड़े हुए, ऋंर सिपाहियोमें इधर-उधर घूमने लगे। जब कोई उनसे बोलता तो माना वह उसे सुनते ही न थे। जब कोई हाथसे छूता तो 'गाँ' भाँ' करते और हाथसे आँखों और मुँहकी छोर हशारा करते। वह उन सिपाहियोंका एक शब्द भी न समक सकते थे न

उनकी बोलीका एक शब्द बोल ही सकते थे। लोग समक्त रहे थे, कि वह जरा भी देख नहीं सकते। तथापि उन्होंने कई मित्र बना लिये! उन्होंने ऋपने पार्टको इतनी खूबीसे खदा किया, कि मजाल क्या कि जरा भी कोई सन्देह कर मके। उसी दिन सन्ध्या समय चाङ् मन्दिरमें पहुँच गये, जहाँ कि प्सारो और नोहरीने ख्रपने ख्रफ्सरोंको एकत्रित किया था।

पहिले पहिल उसके ग्रानेसे कुछ लोगोंके कान खड़े हो गये, किन्तु जब उन्होंने देखा कि ग्रागन्तुक ग्रन्था ग्रौर गूँगा दोनों है, तो सबने उपे ह्याकर दी। महाराय चाङ्की चालें भी एक दो न थीं। चलने-फिरनेका ढङ्ग बड़ा हास्यजनक था, किन्तु चीजोंके भाप लेनेका ढङ्ग तो निराला ही था। वह मन्दिरके एक ग्रवेरे कोनेमें बैठ गये, उनका मुँह बन्द था ग्रौर देखनेमें ग्रॉखें भी बन्द थीं। किन्तु, श्रपने ग्रासपास क्या हो रहा है, वह बराबर देख रहे थे।

दूसरं दिन, दिन भर वह मन्दिरमं ही इधरसे उधर घूमते रहे। कितने ही आदिमियोने उनसे बातचीत करना चाहा, किन्तु उन्होंने उसका कुछ ल्याल न किया, ऋाखिर करते क्यों, जब कि गूँगे ही ठहरे। उन्होंने मुक्ते पीछे बतलाया, कि उनका मतलब वहाँ रहनेसे यही था, कि जिसमें उन्हें सब पहिचान लें। चौबीस धंटेके बाद वह सारा ही स्थान उनसे खूव परिचित हो गया। ऋब उन्होंने एक कदम ऋौर ऋागे बढ़ाया, ऋौरधीरे-धीरे घूमते-घूमते उसी कमरे-में जा पहुँचे, जहाँ प्सारो, नोहरी ऋौर धनदास थे।

तीनों उन्हें पहिले ही मन्दिरके प्रधान-मंडपमें देख चुके थे। प्सारोने उसके आनेको नापसन्द किया, और निकल जानेका हुक्म दिया, किन्तु चाङ्ने राई मात्र भो अपने सुननेका चिह्न प्रकाशित न किया। वह निश्चिन्तसे पालथी मारकर जमीन पर बैट गये।

प्सारोने गर्दनमें हाथ लगाया, किन्तु तब भी चाङ् वहाँसे न उठे। प्सारोने देखा, कि भिखारीका हटाना आ्रासान नहीं है। इसी बीचमें नोहरीने यह कहकर मना कर दिया, जाने दो बेचारे बहरे-गूँगे-ग्रंधे-बूढ़ेको। वह क्या नुकसान करेगा, जहाँ है वहाँ चुपचाप बैठा रहने दो। श्रौर इस प्रकार तीसरी रात्रिको चाङ् ठीक नोहरीके मंत्रणागारमें जाकर सोये।

उन्होंने देखा, कि धनदास अब भी चेहरा लगाये होरस्के भेषमें इधर-उधर निकलता है। चाङ् प्सारोंकी गति-विधिपर बड़ी नजर डाल रहे थे, क्योंकि यही आदमी था, जिससे उन्होंने स्वेजमें बीजक छीना था, और यही था जिसने दानापुरमे शिवनाथको मारा था।

श्रीर श्रव भतीजा श्राने चाचाके उसी हत्यारेसे मिलकर पड्यंत्र रच रहा था। धनदास जब कमरेमे श्रपने तीनों साथियों मात्रके सामने होता था, तो चेहरा मुँहपरसे उतार लेता था। उस समय चाङ्ने उस श्रादमीके चेहरेको देखा तो जान पड़ा कि श्रादमी बिल्कुल पागल हो गया है। हो सकता है, कि पहले भी वह श्राधा पागल ही रहा हो। बहुत कुछ सम्भव है, कि सोनेके प्रलोभनने उसे पागल बना दिया हो। चाङ्ने नाना जातियोंके श्रनेक श्रपराधियोंका श्रध्ययन करके जाना था, कि ऐसा होना बिल्कुल सम्भव है।

श्रव, जैसा कि हमें मालूम है, धनदास मिश्री भाषामें तो नोहरीसे बात-चीत कर न सकता था; श्रतः उसे जो कुछ कहना होता था प्सारोसे हिन्दी-में कहता था, श्रीर फिर प्सारो उसे नोहरीको समम्भाता था। श्रर्थात् प्सारो दोनोंके बीचमे दुभाषियाका काम करता था। श्रीर यदि कभी कुछ नोहरीसे बोलता भी था, तो हाथ मुँहके द्वारा तरह-तरहके सङ्केत करके।

चाङ् नोहरीकी श्रपेत्ता कहीं जल्दी धनदासके संकेतको समक्त सकते थे, श्रीर प्सारोंकी श्रपेत्ता कहीं श्रिधिक हिन्दी जानते थे। उन्होंने श्रपना एक त्तरण भी वहाँ व्यर्थ न जाने दिया। वह कान लगाकर सारी बातें सुनते रहते, किंतु चेहरेपर हर्ष विस्मयका चिह्न भी न श्राने देते थे। उन्होंने वहाँ बैठे कितनी ही बातोंका पता लगाया, जो हमारे लिये श्रनमोल थीं।

उन्होंने मालूम कर लिया, कि शहरके ऋधिकांश निवासी बागियोंसे मिल गये हैं। नोहरीने ऋगले दिन सबेरे उनमें सोना बाँटनेका वचन दिया था, ऋौर यह भी कहा था, कि जब राज-प्रासादपर कब्जा हो जायगा, ऋौर मैं सिंहासनपर बैठ जाऊँगा, तो ऋौर भी धन बाँटा जायगा। उसी समय चाङ्ने खजानेके विषयमें भी उन तीनोंके वार्त्तालापको सुना।

धनदासने कहा, कि मैं तब तक तहखानेको न खोलूँगा, जब तक कि तुम

लोग मुक्ते रलोंका तृतीयांश देनेकी प्रतिज्ञा न कर लो । वह इसपर इतना तुला हुन्ना था, कि उसने तब तक दम न लिया; जब तक दोनोंसे दुहरा, तिहरा कर इसका बचन न ले लिया, कि वह न्नपनी इस प्रतिज्ञाको न तोड़ेंगे। तब उसने उनसे इस बातके लिये पक्का किया, कि उसे देशसे रलपेटिकाके साथ सुरचित निकल जानेके लिये गुलाम न्नौर कुन्न सशस्त्र सैनिक मिलें। नीहरीने उसकी दोनों बातोंको स्वीकार किया। उसी समय चाङ्को यह भी मालूम हुन्ना, कि पहाड़ोंके उसपार एक भारी जङ्गल है, जिसके बाद एक नदी है, जोकि, प्सारो के कथनानुसार श्रद्धत बाह्य संसारमें ले जाती है।

श्रव यह साफ मालूम हो रहा था, कि श्रमी तक कब्र न खोली गई थी, श्रौर न प्सारो या नोहरी ही भीतर घुसे थे। दोनों ही उस स्वर्ण-रल-राशिके देखनेके लिये अत्यन्त उत्सुक हो रहे थे; जिसके विषयमें धनदासने बहुत कुछ कहा था। जब सब कौल-करार पक्की हो गई तो, धनदास उसी रातको उन्हें तहस्यानेके अंदर ले जाने पर राजी हुआ। तो भी श्रभी वह रहस्य उन्हें बताने-पर राजी न था। उसने कहा—'मैं पहिले जाकर समाधि घरको खोल आऊँगा, तब तुम्हें ले चलूँगा। वह उठकर वहाँ मंदिरके एक कोनेमें गया, जहाँ पुजारियोंके विछीनोंका बहुत सा पुश्राल रक्ता था।

धनदासने अपनी पीठको नोहरी और प्सारोकी स्रोर किये, वहाँ जाकर अपने चेहरेको उतार कर रख दिया, फिर अपने हाथोंको इस प्रकार पुत्र्यालमें डाला कि वह दोनों उसका स्थाल न करें। उन दोनोंने उसकी स्रोर विशेष ध्यान न दिया, किंतु चाङ् अपने स्थानपर बैठे-बैठे बड़े ध्यानसे सब कुछ देख रहें थे। उन्होंने देखा कि धनदासने उसके नीचेसे सेराफिस्के समाधि-एहकी कुंजी—गोबरैला बीजकको निकाला।

धनदास अब कमरेसे बाहर हो गया । तहखानेकी सीढ़ी पास ही थी वह उससे नीचे उतरा। वह करीब आध घंटे तक वहाँ से नहीं लौटा, इसका कारण स्पष्ट ही था। उसे चित्र-लिपि मालूम न थी, अतः अच्चरोंके मिलानेमें अधिक देरी हुई। इसके बाद तहखानेके भीतर हीसे उसने नोहरी और प्सारो दोनोंको भीतर बुलाया। धनदासकी अनुपस्थितिमें चाङ्का ध्यान नोहरी और प्सारोकी ओर था, वह यह पता लगा रहे थे, कि इनका इरादा उसके साथ विश्वासघात करनेका तो नहीं है। मालूम हुआ कि वह ऐसा कुछ इरादा नहीं रखते, क्योंकि यदि उनका ऐसा कुछ ख्याल होता, तो आड़में जरूर कुछ बोलते। जब तक धनदास अनुपस्थित रहा, वह चुपचाप बैठे उसकी प्रतीच्चा कर रहे थे। तो भी वह उस अपरिमित धन-राशिके देखने के लिये बड़े उत्सुक थे; जो नील-उपत्यकासे आया था; जहाँ एक समय हजारों वष पहिले एक सम्य, और उर्वर महान् देश था।

जैसे ही धनदासने उन्हें बुलाया, वह बड़ी जल्दीसे उधरको दौड़ गये। चाङ् चुपचाप ब्रासन मारे वैसे ही बैठे रहे। उन्होंने जरासा मुस्कराया भी नहीं, उनकी ब्रॉस्वें वैसी ही ब्रधमुँदी ब्रौर ब्रोठ बन्द थे।

तीनों त्रादमी तह्खानेमें करीव एक घटे तक रहे। एक मशाल उस कमरेमें बल रहा था, जहाँ कि ग्रव चाङ् ग्रकेले रह गये थे। वह वड़ी उत्सुकतासे उनकी ग्राहट ले रहे थे, तो भी वह एक ग्रँगुल भी ग्रपने स्थानसे न हिले। दीवारकी ग्रोरसे एक चूहा ग्राया, उसने पहिले चाङ्की ग्रचल मूर्तिकी ग्रोर देखा ग्रौर फिर ग्रपनी मोछोंको ग्रगले पैरोंसे भाड़ने लगा। चूहा विचारा मोला-भाला था, उसने समभा, चाङ् निरीह हैं किन्तु पैरोंकी ग्राहट पाते ही वह वहाँसे भाग गया।

नोहरी अपनी सुनहली कवच पिहने भीतर आया। उसकी आखें चमक रही थीं, उसके चेहरेपर खून उछल आया था। जिस वक्त उसने अपनी पेटीसे तलवारको अलग किया, तो चाङ्ने देखा, कि उसका हाथ काँप रहा था।

प्सारो दौड़ा हुन्रा सेनापितके पास गया। उसने उसका कन्धा पकड़कर खूब हिलाया। जान पड़ता था, जैसे पागल हो गया है। फिर बड़े उतावलेपनसे वे न्रापनी भाषामें कुछ बात करते रहे। तब धनदास भीतर न्राया, न्रार बिना दोनोंमेंसे किसीको भी दिखाई दिये वह उस पुत्रालराशिकी न्रार गया, न्रीर उसने वहाँ बीजकको छिपा दिया।

तब वह ऋपने साथियोंके पास गया । उसका ढङ्ग तो ऋौर भी पहले दर्जे

के पागल-सा था। दोनों हाथोंको ऊपर उठाये वह एकदम नाचने लगा। उसके लम्बे हाथ-पैर श्रीर विकट बाजके चेहरेपर यह उसका श्रकाड-ताएडव श्रीर मी वीभत्स श्रीर पागलपनसे भरा था।

वह चिल्ला कर बोला—'सोना हीरा !हीरा मोती ! त्र्यो हो ! त्र्यकृत धन ! मैंने हीरा जवाहरमें हाथ डाला था ! त्र्यो हो ! वह मेरी ऋँगुलियोंमेंसे बालूकी भाँति निकल जाते थे ! घुटने भर सोनेकी ईंटें चार रेत्रोर बिल्ली हैं।'

उस वक्त उसने प्सारोके दोनों हाथोंको पकड़कर उसके मुखकी श्रोर देखते हुए कहा—

'क्यों, ग्रापनी प्रतिज्ञापर दृढ़ हो न ! तुम मुभ्यपर विश्वास करो, मैं तुमपर।'

प्सारो—'विल्कुल निश्चत रही। लोगोंके लिये सोना छोड़ दो, क्योंकि इससे नोहरीका काम होगा। श्रौर जवाहिरातमें हमतीनोंका हिस्सा वरावर है।'

धनदास-- 'त्रौर मुक्ते हिफ़ा जतके साथ यहाँ से जानेका भी प्रबन्ध करना होगा।'

प्सारो—'नोहरीने इसके लिये पहिले ही वचन दे दिया है।' धनदास—'मैं होरस् देवता होकर तुम्हारी मदद करूँगा।'

प्सारोने हँसकर कहा—'यहाँ के लोग बड़े निर्बुद्धि हैं, उनके साथ जो ही हम चाहेंगे, वही कर सकते हैं।'

चाङ् जो स्रव तक सोये ही हुये थे, स्रव जोर-जोरसे खराटा लेने लगे। एक जुरा जोरके खराटिने प्सारोके ध्यानको इधर स्राकृष्ट किया।

प्सारो---'यह बूढ़ा भिखमंगा श्रव भी यहीं है, क्या इसे बाहर निकाल दें ?'

धनदास जान पड़ताथा, इसपर कुछ विचार कर रहा है। अन्तमें उसे भी प्सारोका विचार पसन्द आया। उसने कहा—

'हाँ ! यह बहुत श्रच्छा होगा, काहे वास्ते किसी कठिनाईमें-पड़ा जाय ?' प्सारोने फिर श्राकर चाङ्की गर्दन पकड़ी । महाशय चाङ् निद्रासे श्रक-चकाकर उठे श्रौर श्रंघोंकी भाँति उसे नींदके भोंके हीमें ऐसा हाथ जमाया, कि प्सारो कमरेके बीचमें जाकर गिरा । चाङ्तब लुढ़कते पुढ़कते वो कदम स्रागे उठे । यह देखकर नोहरीको कोध स्रा गया स्रौर चाङ्के 'ऊपर दौड़ा ।

या तो नोहरी अञ्की तरह पकड़ने न पाया था, या बूढ़े भित्वमंगेके पैरोंमें उसको थामनेकी ताकत न थी, जिसके कारण पैर डगमगाया और चाङ् मुँहके बल जमीन पर आ गिरे। सौमाग्यसे उन्हें चाट न आई, क्योंकि वह पुआलकी ढेरीके बीचमें गिरे थे।

तीनों श्रादमी श्रव कुत्तोंकी भाँति उस गरीव श्रन्थेके ऊपर चढ़ बैठे। उन्होंने पैर श्रोर सिर पकड़कर चाङ्को वहाँ से उठाया, श्रीर मन्दिरके पत्थर-वाले फर्शपर फेंक दिया। गूँगे वेचारेमें बोलनेकी ताकत हुन थी कि रोता-चिल्लाता, वह सिर्फ काँखने लगा। उसके दोनों हाथ छातीमें हुचिपके हुए थे, श्रीर उनके नीचे था गोबरैला बीजक सेराफिस्के कब्रकी कुंजी।

## -38-

## प्रासादपर चढ़ाई

चाङ् सँभलकर खड़े हो गये, श्रौर उन्होंने धीरेसे श्रपने चारों श्रोर देखा मालूम हुत्रा, प्सारो, नोहरी श्रौर धनदास भीतरवाले कमरेमें चले गये हैं। वहाँ श्रौर कोई श्रासपास न था। कुछ थोड़ेसे श्रफसर एक कोनेमें पाशा खेलकर दिल-बहलाव कर रहे थे। उन्होंने देखा कि किसीने उनकी श्रोर नजर न डाली, श्रौर वह यह भी जानते थे, कि एक मिनट खोना श्रच्छा नहीं है, क्योंकि किसी समय भी धनदासको मालूम हो सकता है, कि बीजक निकल गया। उन्होंने डगमगाती चालको चार कदम श्रागे बढ़ाया, श्रौर एक ही मिनटमें तहखानेके श्रन्दर पहुँच गये। उनका इ ससे सिर्फ यही श्रमिप्राय था, कि देख लें कब्रका द्वार बन्द है या नहीं। उन्होंने दर्वाजेको बन्द देखा, श्रौर भी सन्तोषके लिये, बहुतसे पहियोंको फिरा दिया।

एक ही सेकरडके बाद वह फिर मंडपमें पहुँच गये, श्रौर साथ ही श्रन्धे

भी । फिर लाठी टेकते-टेकते अब वह आगे बढ़े, और सिपाहियोंके पाससे होते वह थोड़ी देरमें खुली हवामें चले आये ।

सारी वागी फीज निद्रामें मग्न थी। प्रत्येक सिपाही भूमिपर मुर्देकी भाँति निश्चल पड़ा हुन्ना था। चाङ् डेरोंके बीचसे लाठी टेकते लड़खड़ाते हुए बहुत भुके न्नागे बढ़े। सन्तरीने उन्हें देख न्नागाज दी, किन्तु गूँगेके पास उत्तर कहाँ सिपाहीयोंको ख्याल हो गया, त्रारे यह तो वही न्नान्या निखमङ्गा है, जो तीन दिनसे बिना रोक-टोक मन्दिरमें इधर-उधर घूम रहा था।

जैसे ही वह बाहरी चौकीसे कुछ दूर पहुँचे, तैसे उन्होंने ऋपने जोर भर दौड़ना शुरू किया। किन्तु वह एक सौ गज भी ऋभी दौड़ न सके होंगे, कि सेनामें पगली हुई। धनदासको मालूम हो गया, कि बीजक चला गया।

सौभाग्यसे किसीको यह संदेह न हुआ, कि बूढ़े भिखारीने सीधा रास्ता लिया होगा । वह उसे मन्दिरके आसपास ही खोजने लगे, और जब तक बाहरी चौकीके सन्तरीसे उनके बाहर जानेकी खबर मिले, तब तक वह बहुत दूर निकल गये थे ।

वह रातके तीन बजे शहरमें पहुँच गये। राजमहलमें पहिले ही हमने प्रबन्ध कर रक्ता था, कि यदि इस प्रकार का संकेत मिले, तब तुरन्त त्रादमी-को भीतर ले लेना चाहिये। इस प्रकार उन्हें खिड़कीके रास्ते भीतर पहुँ-चनेमें देर न लग भ

वह सीधे उस जगह आये जहां, मैं और कप्तान धीरेन्द्र थे। हमारे आश्चर्य और आनन्दकी सीमा न रहो, जबिक हमने सुना कि बीजकको चाङ् फिर उड़ा लाये। सुफे जरा भी विश्वास न था, कि मैं फिर अपने प्यारे मित्रसे मिल सकूँगा। मैं निश्चय कर चुका था, कि अब तक वह खतम भी हो चुके होंगे। उन्होंने ऐसी सफलता प्राप्त की थी, जिसका सुफे स्वप्नमें भी ख्याल न था। खजाना अब भी सुरिच्ति था। बिना डाइनामाइट लगाये उसको कोई खोल न सकता था, और हमें यह निश्चय ही हो चुका था, कि वहाँ बारूदको कोई जानता ही नहीं। अब नोहरी सोनेके बलपर

नागिरकोंको नहीं खरीद सकता। अब उसे और अधिक सैनिक लड़नेके लिये नहीं मिल सकते। हमारी स्थिति अब पहिलेसे बहुत अच्छी थी।

प्रातःकाल इमने फिर युद्ध-समितिकी बैठक की। उसमें स्वयं महारानीने सभापितिका ग्रासन ग्रलंकृत किया, ग्रीर वक्नी, ग्राह्मसो, कप्तान धीरेन्द्र, में ग्रीर चाङ् सभ्य थे। स्थितिपर हर पहलूसे विचार किया गया। हमलांगोंने निश्चय किया, महलकी रच्चा करनी चाहिये। क्योंकि यह निस्सन्देह था, कि नोहरी जल्द हमला करेगा। विशेषकर धनदास—जोकि खजानेके लिये पागल हो गया था—कभी भी दम नहीं ले सकता, ग्रीर खासकर तब जब कि बीजक हमारे पास पहुँच गया था।

हमलोग पाँच दिन तक प्रतीचा वरते रहे । ऋाखिर चढ़ाई शुरू हुई । हमें पीछे मालूम हुआ, कि इस देरीका कारण यह था, कि न प्सारो और न धनदास ही यह विश्वास करनेके लिये प्रस्तुत थे, कि अन्धा भिखारी वस्तुतः गुप्तचर था । बहुत कुछ सम्भव है, कि धनदास अन्त तक इस बातसे अँधेरे हीमें रह गया हो कि यह चाङ्थे, जिन्होंने उसे इस तरह छकाया ।

इन पाँचों दिनोंमें बक्नी श्रोर उसके सैनिक एक घड़ी भी चुपचाप न बैठे। महलकी बनावट, वस्तुतः हमला रोकनेके लायक न थी, यद्यपि दीवारें बहुत मज़्बूत थीं। हमने बाहरवाली दीवारोमे छोटे स्राख निशाना लगाने लायक बनाये। श्रोर खास महारानीके निवासस्थानको भी खूब दृढ़ कर दिया। दर्वाजोंको बन्दकर दिया गया खिड़िक्योंपर ईटें चुन दी गई। बाग-में श्रारपार एक खन्दक खोद दी गई श्रीर जगह-जगह हमने काँटे-फाड़ियाँ श्रीर श्रन्य तरह-तरहकी रुकावटें तैयार कर दीं।

इन सारे ही दिनोंमें शहरमें कोई नई बात न हुई । सभी निरुत्साह थे। किसीको एक या दूसरे पद्मकी ग्रोर जानेकी हिम्मत न होती थी। सभी तटस्थ थे, ग्रौर विजयीकी ग्रोर ग्रपने ग्रापको उद्घोषित करनेके लिये तैयार थे। यद्यपि उनके हृदयमें महारानीका प्रेम था, किन्तु नोहरीकी शक्तिको देखकर वह कुळु भी सहायता देनेमें श्रसमर्थ थे। उन्हें हर्गिज विश्वास न होता था,

कि इतने श्रल्प-संख्यक शाही शरीर-रत्त्वक इतनी बड़ी सेनाका मुकाबला कर सर्कोंगे।

छुठवें दिन स्योदयके समय महलके छुतपरसे हमें नो हरी छौर प्सारोके नेतृत्वमें एक भारी सेना नदीके पारसे छागेको बढ़ती दिखाई दी। बक्नीने स्रपने सैनिकोंको हुक्म दिया, कि ग्रपने-ग्रपने स्थानपर डट जायँ।

हमलोग ग्रव चुपचाप ग्राक्रमणकी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह बड़ी ही उत्सुकता ग्रौर विकलताका समय था। हमलोग ग्रच्छी तरह इस बातको जान रहे थे, कि यह बाजी है जीवनकी, साथ ही मितनी हपींके सिंहासनकी बाजी भी। स्वयं महारानीका प्राण भी खतरेमें था।

उस सारे ही दिन सेना नावोंसे नदी पारकर एक सुरित्तत स्थानपर उत-रती रही। कप्तान धीरेन्द्रने एक वार प्रस्ताव किया कि हमें भी प्रत्याक्रमण करना चाहिये, किन्तु चाङ् श्रौर बक्नीने इसका विरोध किया, क्योंकि वैसा करने के लिये हमें खुले मैदानमें जाना पड़ता, जहाँ हमारी श्राल्पसंस्यक सेना, श्रपनी प्रतिपत्ती बहुसंस्यक सेनासे बहुत चृति ग्रस्त होती। श्रन्ततः हमने श्रपनी ही जगहसे श्राक्रमणकी प्रतीचा करनी शुरू की।

मैंने देखा, कि धनदास, होरस्के रूपमें नोहरीकी सेनामे इधर-उधर घृम रहा था। मैं समभता हूँ, यह धनदासका उतावलापन ही था, जिसके कारण दो-तिहाई ही सेनाके पार उतरते ही ब्राक्रमण ब्रारम्म हो गया। धनदास स्वयं बहुतसे सैनिकोंको लिये, महलके द्वारपर ब्रापहेंचे।

इसके बाद जो कुछ हुत्रा, वह एक छोटा-सा हत्याकाड था। मैं त्रपनेको सौभाग्यवान् समभता हूँ, कि मैं वहाँ देखनेके लिये न था। वह लोग ग्रपने साथ बड़ी-बड़ी सीढ़ियाँ लाये थे, किन्तु जैसे ही वह दीवारपर लगाई गई, वैसे ही ऊपरसे लोहेके डंडोंके सहारे ढकेल दिया गया, ग्रीर ऊपर चढ़नेका साहस करनेवाले गिरकर वहीं मर गये। रक्तक सैनिक पर्वतकी भाँति ग्रपनी जगहपर स्थिर थे, समुद्रतटकी चट्टानकी भाँति शतुतरंग टकराकर पीछे हट जाती थी। हमारे सैनिकोंमेंसे प्रत्येकके पास एक-एक प्रकाड धनुप ग्रीर तर्कश थे, वह उनके द्वारा शतुदलपर भीषणप्रहार कर रहे थे। जहाँ एक ग्रादमी गिरता

था, वहाँ ही पीछेकी पंक्तिसे दूसरा श्रादमी श्राकर उसकी जगह खड़ा हो जाता था । सारे ही नोहरीके सैनिक निर्मीक, वे-पर्वाह थे ।

रात्रिके होते ही लड़ाई बन्द हो गई। शत्रु वहाँसे पीछे दूर एक सुरिचत स्थानपर हट गया। राज-प्रासादके दिन्नण तथा पिन्छिम दोनों दिशास्त्रोंमें अञ्च्छा मैदान था; ख्रार बहाँ हजारो धूनियाँ सिपाहियोंक पड़ावोंमें जल रही थीं। हमें यह भी पता लगा, कि शहरके पूर्ववाले घरोंमें नोहरीके सिपाहियोंका कब्जा है। दूसरी बगलमें स्वयं नदी थी, ख्रतः इस प्रकार चारों ख्रोरसे राजमहल घर गया था; ख्रीर हमें किसी तरफसे भागनेकी गुंजाइश न थी। हमारे लिये सिवाय इसके कोई रास्ता न था, कि ख्रपने ख्रीन्तम स्वॉस तक लड़ें।

सूर्योदयके साथ ही आक्रमण किर शुरू हुआ। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, वैसे ही हमने देखा कि मुकाबिला और भी भयानक है, क्योंकि रातमें ही नोहरी एक वृहत् दुर्गभेदक यंत्र लाया है। यह वही यंत्र था, जिसने निनवे, बाबुल और यरोशिलम्के विजय करनेमें सहायता दी थी। इसमें एक लोहेकी बहुत मोटी जाठ थी, जो इतने जारसे आदिमयोंके द्वारा दीवारपर टकराती थी, कि दो-चार बार हीमें मोटीसे मोटी दीवार जमीनपर आप पड़ती थी।

धीरेन्द्र श्रौर चाङ् घमासान लड़ाईमें संलग्न थे; श्रौर मैं उस रचित सेनाके साथ था, जिसे कि बक्नीने श्रभी जरूरतके वास्ते श्रलग रक्ला था। मैंने उस दिन सुना कि कप्तान धीरेन्द्रने युद्धमें बड़ी वीरता प्रदर्शित की है, वह श्रपने साथियोंके साथ प्रधान दर्वाजपर तब तक डटे रहे, जब तक कि उनके साथी एक-एक करके मर न गये श्रौर दुर्गभेदक यंत्रने दर्वाजेको दुकड़े-दुकड़े न कर दिया। उसी समय होरस् मीतर श्रा गया। उसे दुश्मनकी सेनामें श्रव भी देवता समभा जाता था। इधर पश्चिमके दर्वाजेकी यह श्रवस्था हुई श्रोर उधर पूर्ववाले द्वारपर भी, जिसपर कि चाङ् लड़ रहे थे, वेसा ही प्रहार हो रहा था। वक्नीने देखा कि इस प्रकार दोनों श्रांरसे खतरा है, इसलिये सबको महलकी श्रोर हटनेका हुक्म दिया।

यह हटना भी बड़े कायदेके साथ हुन्ना था। घायल सभी महलमें लाये गये। वहाँ महारानी स्वयं त्रपनी सिवयोंके साथ उनकी महमपट्टी कर रही थी । तीसरे पहर जब कि युद्धमें साँस लेनेकी गुंजाइश न थी, सुफे धीरेन्द्रके साथ मिलनेका मौका मिला ।

मैं—'ग्रवस्था बड़ी गम्भीर है, यदि उनके पास यह दुर्गभेदक यंत्र न होता, तो वह कभी फाटकके भीतर न न्ना सकते थे। बाहरकी दीवारें खास-महल-की दीवारोंसे मजबूत हैं। मुभे नहीं मालूम होता, कि कैसे हम मुकाबिला कर सकेंगे।'

धीरेन्द्र—'मैं इससे कुछ भी नहीं घबराता। श्रव भी उन्हें खन्दक पार करना होगा श्रौर यह कोई श्रासान काम नहीं है।'

यह मालूम होने लगा, कि नोहरी श्रौर उसके साथी, जरा भी मौकेको हाथसे जाने देना नहीं चाहते । एक दुर्गभेदक फाटकके रास्तेसे भीतर लाया गया, श्रौर लड़ाई फिर श्रारम्भ हुई, यद्यपि कुछ देरसे । हमारी संख्या बहुत घट गई थी श्रौर श्रव रिजर्व सेनाके साथ मुफे भी लड़ाईमें उतरना पड़ा । मेरा काम महलको सामनेसे बचानेमें कप्तान धीरेन्द्रकी मदद करना था ।

मैंने कभी स्वप्नमें भी ख्याल न किया था, कि मनुष्य-हृदय इतना करू हो सकता है। बार-बार शत्रुत्रोंने स्नागे बढ़नेका प्रयत्न किया, स्नौर बार-बार वह पीछेको हटाये गये। मैंने देखा कि धनदास एक हाथमें रिवाल्वर स्नौर एक हाथमें बन्दूक लिये स्नपने साथियोंको उत्साहित कर रहा है, स्नौर नोहरी इधरसे उधर दौड़कर स्नपने स्नादिमयोंको हुक्म दे रहा है। उसकी स्नाज्ञाका पालन भी स्नच्छी तरह हो रहा था।

धीरेन्द्र श्र्मालमुख अनुविस्के रूपमें लड़ रहे थे। उनकी बगलमें कार्तूसों-का भीरा लटक रहा था। जब-जब शत्रु दुर्गमेदकको खन्दकके पास लाना चाहते थे, तव-तब वह इतनी फुर्ती और निशानेके साथ गोली चलाते थे, कि हर बार उसके आदमी मारे जाते थे। ऐसा वार होनेपर अब नोहरीको ऐसे आदमी मिलने मुश्किल हो गये, जो कि खुशीसे अपने आप दुर्गमेदक-पर जानेके लिये तथ्यार हों।

जब रात्रि त्राई, तो लड़ाई श्रौर तेज हो गई। नोहरीने समभा कि रात्रि-

के अन्धकारमें हमें और अञ्जा मौका लड़नेका मिलेगा, उसने ताजी फौज लड़नेके लिये भेजी। हमलोग बराबर लड़ते रहे और अब हमारी संख्या हतनी कम रह गई, कि महलकी रच्चाके लिये भी पर्यात आदमी न रह गये। हम लोगोंकी दशा मारे थकावटके शराबियोंकी सी हो गई थी। दस बजे रात-का समय था, जब कि धनदास एक दुर्गभेदकको महलकी दीवार तक लानेमें सफल हुआ।

कतान धीरेन्द्र श्रौर वक्नी दोनों ही उधर दौड़े, किन्तु वह बहुत पीछे, पहुँचे। एक ही धक्केमें दीवार भीतरकी श्रोर श्रा पड़ी श्रौर उपरका कोठा घड़ामसे जमीनपर श्रा पड़ा। एक घंटेके प्रयत्नके बाद उन्होंने रास्तेको कुछ श्रौर चौड़ा कर पाया। बक्नी श्रौर उसके सैनिकोंने बड़ी वीरताके साथ मुकाबिला किया, किन्तु श्रब जान पड़ने लगा, कि यह सब व्यर्थ है।

मध्य राजिको लड़ाई बन्द हो गई। थकावट, भूख ख्रौर प्यासने दोनों ही दलमें एक प्रकारकी बीमारी फैला दी, जिसके मारे विना हुक्म हीके दोनों ख्रोरके सैनिक विश्रामके लिये लौट पड़े। नोहरी ख्रौर बक्नी दोनोंने ख्रपने-ख्रपने भग्न स्थानपर ख्रपने-ख्रपने सन्तरी नियुक्त कर दिये।

श्रह्मसोने श्राकर मुभ्रसे कहा—'महारानी तुम्हें श्रीर तुम्हारे साथियोंसे बात करना चाहती हैं।' जब मैं श्रपने साथियोंके साथ दर्वारघरमें गया तो, देखा बक्नी वहाँ मौजूद है। इस वैठकमें मैंने दुभापियाका काम किया।

धीरेन्द्र—'हमारे लिये बड़ा अच्छा मौका मिले, यदि महलसे वाहर होनेका कोई रास्ता हो, मैं एक दुकड़ीको लेकर स्वयं शत्रुके पीछेकी ओरसे हमला करूँगा, और मुक्ते उम्मेद है, कि ऐसे आकिस्मिक हमलेसे शत्रुदलमें गड़बड़ी फैलाकर दुर्गभेदक यंत्रोंको अपने काबूमें लानेमें हम समर्थ होंगे।'

चाङ्—'यहाँ कहाँ वैसा कोई रास्ता हो सकता है ?'

जिस समय मैंने इस बातको अनुवाद करके सुनाया, तो बक्नीने ऐसा हाथ मेरे कन्धेपर मारा, कि मैं दर्दके मारे व्याकुल हो गया। उसने कहा— 'ऐसा रास्ता है। मैंने बड़ी मूर्खता की, जो पहिले उसका ख्याल न किया।' जमीनके भीतर-भीतर एक सुरंग है, जो महलसे जाकर शहर के बीच-में ऊपर हुई है।' फिर उसने धीरेन्द्रकी श्रोर मुँह करके कहा, जिसका मैंने तर्जुमा करके सुनाया—'यदि श्राप मेरे साथ श्रावें तो मैं स्वयंसेवक दूँगा, श्रीर इन स्वयंसेवकों मेंसे जिन्हें में जानता हूँ, उन्हें चुन लूँगा। उन्हें मैं शहर तक ले चलूँगा, श्रीर फिर हमलोग नोहरीके ऊपर हरावलकी श्रोर चढ़ दौड़ेंगे, श्रीर उसकी सेनाको चीरते-फाइते महलमें घुसकर दुर्गभेदकोंको श्रपने हाथमें कर लेंगे। यदि एक बार हमने उनपर कब्जा कर लिया, तो हमें श्राशा है कि हम इन नर-पिशाचोंको नदी-पार भगानेमें सफल होंगे।'

उसी समय एक आदमी दौड़ा हुआ आया, और उसने कहा—'नोहरी-ने एक दूत भेजा है, जो महारानीसे मिलाना चाहता है।' जरा ही देरमें वह आदमी रानीके सम्मुख बुलाया गया, और उसने घुटने टेककर रानीको सलाम किया और फिर खड़ा होकर बोला—

'महारानी, सेनापितने आपको सलाम भेजा है, और कहा है कि मैं राजा हूँ। उसने कहा है कि आपके लिये सिर्फ एक अवसर है, अपने आपको हमारे हाथमें दे दो, और हम तुम्हें देश निकाला दे देंगे। यदि विरोध करोगी, तो तुम्हारी मृत्यु निश्चय है।'

रानी जो श्रव तक वैठी थी, उठ खड़ी हुई। उसकी श्राँखें चमक उठीं, चेहरे पर खून उछल श्राया, श्रौर उसके श्रोठ फड़फड़ाने लगे।

उसने बड़े गम्मीर स्वरसे कहा—'जा श्रौर श्रपने मालिकसे कह, कि मितनी-हपींकी रानी न तो सेरिसिस् के विश्वासघातियों के हाथ मरनेसे डरती है श्रौर न उनके साथी ही के।'

त्रादमीने मुक्किर सलाम किया, श्रौर वहाँ से श्रपना रास्ता लिया । मैंने बक्नीकी श्रोर देखा । उसका हाथ तलवारके कब्जेपर था, श्राँखें लाल हो श्राई थीं, श्रोठ कँप रहे थे ।

### भीषण स्थिति

उन भयंकर दिनोंमें हमलोग इतने व्यस्त थे. कि हमें त्रापने शरीर या किसी कामकी कोई खबर न थी। जब भूख लगती तब खाते, जब थकावट श्रीर नींदसे मजबूर हो जाते तो लेट रहते।

श्रमी भी बहुत रात बाकी थी, जबिक बननीने श्रपने सभी सैनिकोंको एक-त्रित किया; सिवाय उन सैनिकोंको जो महलके पहरेमें जगह-जगह नियुक्त किये गये थे। उसने श्रपने सिपाहियोंसे खूव खोलकर कहा, मैं एक बड़े ही भयानक कार्यमें हाथ डालने जा रहा हूँ। यद्यपि उसने विस्तारपूर्वक न कहा, किन्तु इस बातको खूब स्पष्ट कर दिया; कि यह भी सम्भव है, कि जानेवालोंमें से एक भी जीवित न बचे। यह सब कहनेके बाद उसने स्वयंसेवक माँगे, तो वहाँ एक भी न था, जिसने श्रपने श्रापको सामने न किया हो।

इस पर वक्नीने मुफ्तसे और श्रहासोसे कहा—'यह वही बात हुई, जिसकी मैंने श्राशा की थी। वास्तवमें महारानीका नसीब बड़ा श्रच्छा है, जो उसके सिंहासनकी रचाके लिये ऐसे वीर योद्धा मिले हैं।'

बक्नी अपने कामके लिये सिर्फ पचास आदमी चाहता था। इसलिये वह स्वयं सैनिकोंकी पंक्तिकी ओर बढ़ा। वह बीचमें जिस किसी सैनिककी छातीपर हाथ रखता, वह भटसे अलग होकर अपने साथियोंकी और मुँह करके खड़ा हो जाता था।

इस टोलीने अब दर्बार हालकी श्रोर कूच किया, जहाँ कि रानी थात श्रौर श्रमुनिब्स्के साथ मौजूद थी। अब भी मेरे साथी शाही शरीर-रक्तकोंकी दृष्टिमें प्राचीन मिश्री देवता ही थे। मैंने कई बार प्रधान पुरोहितसे कहा भी, कि उनका यह धोखा मिटा देना चाहिये; किन्तु रानी श्रौर श्रह्मसे दोनोंने मुफसे कहा—ऐसा करना हमारे लिये हानिकारक होगा; श्रभी धोखेको कुछ दिन श्रौर रहने दो।

दोनों ही श्रोरके सैनिक समक्त रहे थे, कि उनके पूर्वजोंके देवता पृथ्वीपन् उतरे हैं; श्रोर मनुष्योंके साथ कन्वेसे कन्वे मिझाकर लड़ रहे हैं। इन मिथ्या-विश्वासी लोगोंके लिये, इसमें कुछ भी श्रसंभव न माल्म होता था। वहाँ ट्रोजन युद्धका वह दृश्य याद श्राता था, जब श्रोलम्पसके देवता, ट्वायके विजयके समय, यवन या ट्रोजनकी श्रोर होकर लड़ रहे थे। इसी प्रकारकी कथा मिश्रके इतिहासमें भी पाई जाती है। वस्तुतः इस भयंकर युद्धमें योद्धा इसका उतना स्थाल न करते थे, कि वह रानी सेरिसिस्की श्रोर लड़ रहे हैं, या सेना-पति नोहरीकी श्रोर, जितना कि यह स्थाल करते थे कि वह श्रनुविस् श्रोर थात, या होरस्की श्रोरसे लड़ रहे हैं।

इसीलिये इन चुने हुए त्रादिभयोंको जिस समय जान पड़ा, कि त्रानुिबन् स्वयं हमारा नेतृत्व करेंगे, तो उनका हृदय त्रासीम उत्साहसे भर गया। मृत्यु-के देवतासे बढ़कर दूसरा कौन है, जो उनकी प्राणोंकी रज्ञा कर सके।

में स्वयं इस टोलीके साथ सुरङ्गके द्वार तक गया, उसे देखकर मुक्ते मेरि भील-तटके पुराने मिश्री तहखाने याद ग्राने लगे, जिनमें कि तीन हजार कमरे हैं, ग्रीर जिन्हें मैंने ग्रापनी ग्राँखोंसे जाकर देखा था। हमारे ग्रागे-ग्रागे महलका एक गुलाम मशाल लिये चल रहा था। हम एक कमरेसे दूसरेमें जाते-जाते थक गये। दीवारें देखकर मुक्ते ग्रीर ग्राश्चर्य होता था। वह चार हाथसे ग्राधिक मोटी थीं। राज-प्रासाद बड़ी मजबूत नींवपर बनाया गया था।

श्रन्तमें हम एक बड़े भारी कमरेमें पहुँचे । उसका च्रेत्रफल साढ़े पाँच सौ वर्ग गजसे कम न होगा । इसकी छत इतनी नीची थी कि किसी लम्बे श्रादमीको उसे छूनेके लिये पंजोंपर खड़े होने की श्रावश्यकता न थी । में इंजीनियर नहीं हूँ; किन्तु यह बड़ा विचित्र मालूम होता था, कि इस विशाल छतके थामने के लिये बीचमें एक भी खम्भा न था । मशालची मशाल लिये एक बैठी हुई मूर्त्तिके सामने से श्रागे बढ़ा । मैंने देखा, यह मूर्त्ति भी उन्हीं उपविष्ट लेखकों जैसी थी, जिन्हों कि मितनी-हर्णीकी सड़कपर देखी थीं ।

बक्नी स्वयं त्रागे बढ़ा। मैं समभता हूँ, उसने किसी कलको शुमाया, फिर

वह मूर्त्त सीधी घूमने लगी, श्रौर हमारे सामने दीवारमें एक सूराख दिखाई पड़ा। उसमें कुछ पौड़ियाँ श्रागेको जाती दिखाई पड़ रही थीं।

यहाँ वक्नीने प्रणामके साथ मुक्तसे विदाई ली। बिना एक शब्द बोले वह नीचे उतरा ग्रौर चंद ही कदम ग्रागे वढ़नेपर नज़रसे गायव हो गया। उसके सैनिक एक पॉतीमें चल रहे थे। उस समय वह मेरे पाससे गुजर रहे थे। मैंने उनके चेहरोंको मशालके प्रकाशमें देखा। उनपर भय, ग्रातंकका जरा भी चिह्न न था। वह नहीं जानते थे, कि हम कहाँ जा रहे हैं। सिर्फ इतना उन्हें मालूम था, कि उनका पैर बड़े खतरेमें पड़ रहा है। उन्होंने कोई प्रश्न भी इस विपयमें न किया। वह ग्रपने उस कतानके पीछे चल रहे थे, जिसपर वह विश्वास ही न करते थे, बिलक जिसकी पूजा करते थे। यह दृश्य मेरे लिये बड़ा प्रभावशाली था। वह वीर ग्रपने कर्तव्यके लिये ग्रपने प्राणों-की बिल देने जा रहे थे।

जब र्यान्तम स्रादमी तक चला गया, तो स्रव मशालचीके साथ मेरे सामने कप्तान धीरेन्द्र थे । धीरेन्द्र जल्दीसे मेरे कन्धेपर हाथ रखकर स्रागेको भुके, स्रौर उनका श्रगालमुख मेरे मुंहपर स्रा लगा । धीरेन्द्रने धीरेसे कहा—

'श्रक्तिदा, प्रोफेसर, यदि इस कामसे हम दोनों ही जीवित न लौटें, तो कोई पर्वाह नहीं । हम दोनों हीके श्रागे-पीछे कोई नहीं है, न स्त्री न बाल-बच्चे ही, जिनका एक वार मुक्ते ख्याल भी होता । एक समय प्रयागमें रहता था । वहाँ शामके वक्त रेविइयाँ फोरेमें भरकर खुसरो बाग जाया करता श्रौर वहाँ छोटे-छोटे बच्चोंमें उसे बाँटा करता था।'

में मुस्करा उठा-'मेरे साथ भी कभी वैसा ही बीता है।'

धीरेन्द्र ठठाकर हँस पड़े । मशालचीने उनके चेहरेकी ख्रोर बड़ी तीच्रा हिस्से देखा । अनुविस्की हॅसी उनके लिये ख्रौर भी ख्राश्चर्यकर चीज थी।

कप्तान धीरेन्द्र—'हम सभी उसी एक ही भोलेके चट्टे-बट्टे हैं। सभी बूढ़े-क्वॉ रे एकसे ही होते हैं।'

इसके वाद बिना कुछ कहे हो उन्होंने भी उसी अन्धकारमें डुबकी मार दी | श्रीर मैं उनके पैरोंसे जल्दी-जल्दी श्रागे दौड़नेकी श्राहट सुनता रहा | तव मेने मशालचीसे उसकी ही भाषामं कहा --

उस ग्रादमीने शिर हिलाने हुए कहा—'हाँ, क्योंकि यह दर्वाजा बरा**ब**र खुला रहेगा ग्रीर सैनिकोंकी एक टांली इसकी रचाके लिये ग्रा रही है।

मुरंगके श्रॅंधियारेसे मेरी तियत ऐसी विगड़ रही थी. कि मैंने डरके मारे उससे पृछा—'तो फिर मैं कैसे यहाँ से लोटूं ?

मशालची—'त्राप मेरे मशालको ले जाइये, में अधेरेमें डरता नहीं, म कोई लड़का नहीं हूँ । मुक्ते रास्तेकी रखताली भी करनी है । मशालको हाथ-में लिये और भूमिकी स्रोर देखते चले जाइये । आपको भूलीपर हमारे पर उमे हुए मिलेंगे।'

मैने देखा, वह मेरी भीरुताकी चुटकी ले रहा है, लेकिन कुछ भी क्यां न हो, मुक्ते उस अन्यकूप पातालपुरीका रहना पसन्द नहीं था । मैंने वहाँसे किसी तरह भागकर प्रासादमें स्थाना चाहा, चाहे वहाँ भी चमकते हुए हथियारोंक बीच हीमें क्यों न पड़ना हो ।

मैंने उससे मशाल ले लिया, श्रीर देखा कि उसका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। हजारों वर्षकी पुरानी सूखी धूलि वहाँ फर्शपर पड़ी हुई थी, श्रीर उस्पार हमारे पैर स्पष्ट श्रांकित थे, उस बड़े हालको पार कर मैंने एकके बाद एक उन छोटे-छोटे कमरोंको तै किया। रातमें मेरे शरीरका रोश्राँ गनगना उठा। पीछे मैंने जाना, कि यह सैनिकोंकी एक दुकड़ी थी। जो सुरंगवाले रास्तका भार लेने जा रही थी। उनके नायकने भट मेरी गर्दन पकड़ ली, उसने समभा, में शत्रुका श्रादमी हूँ। मैं तो बदहवास हं। चला था, किन्तु खेर किसी तरह करके मैंने अपनापरिचय दिया। तब तो सैनिकोंने बड़ी ही माफी माँगनी शुरू की, क्योंक उन्हें मालूम था, कि महारानी मेरी बात बहुत मानती है।

जब में निकलकर राजमहलमें श्राया, तो मुक्ते देखकर बड़ा श्राश्चर्य हुश्रा। वहाँ चारों श्रोर दिनका सा प्रकाश दिखाई देता था। मुक्ते समयका कुछ ज्ञान ही न रहा। श्रीर यह देखकर मुक्ते श्रीर भी श्राश्चर्य हुश्रा कि महलमें चारों श्रोर पूर्ण नीरवता छाई हुई है। मैंने समका था, लड़ाई फिर द्र्यारम्भ हो गई होगी। मैं तुरन्त महारानीके कमरेमें गया, द्र्यौर वहाँ चाङ् र्क्षार ग्रह्मसो भी मौजूद थे।

मेंने पूछा-'क्या अभी उन्होंने आक्रमण नहीं किया !'

प्रधान पुरोहितने कहा—'ग्रभी तक नहीं, किन्तु किसी समय भी श्रारम्भ हो नकता है। नोहरी श्रपने सारे सिपाहियोंको महलके बाहरवाले मैदानमें खड़ा किये हुए है। जान पड़ता है, एक ही साथ उसने चारों श्रोरसे महलपर हमला करनेका इरादा किया है। किन्तु इसमें सन्देह नहीं, कि प्रधान श्राक्रमण, भग्नासकी श्रोर हीसे होगा।'

वश्नीने सेना सञ्चालन ग्रापने एक योग्य सहायकके हाथमें सोंपा था। ग्राप्य बाकी बचे हुए सैनिकोकी चार टोलियों बनाकर, महलके निन्न-भिन्न भागोंकी रच्चाके लिये भेजी गई। इस ग्रान्तिम लड़ाईकी कैिक्यत बतलानेसे पहिले, यह बतला देना ग्राच्छा माल्म होता है, कि रानी सेरिसिस्का महल किम तरहसे बना हुन्ना था।

राज-प्रासाद नदीके दाहिने किनारेपर था। मुख्य द्वार छोर नदीके बीच में पत्थरकी चौड़ी सीढ़ियाँ काशीके पंचगंगाघाटकी तरह बनी हुई थीं। इन्हीं सीढ़ियोंपर खड़ी होकर रानीने, हमारे छानेके समय देवताछोंके लिये दएड-प्रणाम किये थे। फाटकके भीतर छौर खास राजभवनके उत्तर, पिछ्छम छौर पूर्व छोर बाग था। दिक्तिणकी छोर बाहरी चहारदीवारीसे लगा हुछा राजभवन था।

यह दिन्न्णी भाग बहुत मजबूत था, क्योंकि राजभवन एक पहाड़ीपर बना हुन्ना था। इधर पास-पास दोनों बाहरी दीवारें भी इतनी ऊँची थीं, कि उनके ऊपर तक सीढ़ी नहीं पहुँचाई जा सकती थी।

बागियोंने प्रधान फाटकको पार करके बागपर भी श्रब तक कब्जा कर लिया था। राजभवनके सामने दर्वार-भवनके द्वारसे जरा-सा बायें हटकर दीवार तोड़ी गई थी। जिस जगह दीवार टूटी थी, उसके श्रगल-बगलमें बहुतसे छोटे छोटे कमरे थे।

द्वार-भवनके म्रन्तमें सङ्गमर्भरकी सीढ़ियाँ थीं, जो दीवान-खासमें पहुँ-

चर्ता थीं । यहीं पर महारानीका शायनागार ख्रौर गद्दीवर था । सङ्गमर्भरकी सीढियोंके ख्रतिरिक्त ऊपरके तलपर पहुँचनेका दूसरा कोई रास्ता न था ।

हमने यह समभ लिया था, कि टूटा रास्ता श्रीर बढ़ाया जायगा, श्रीर हमारे योद्धा पीछे हटाये जायँगे, इसी लिये पिहले हीसे स्थालकर हमने सीढ़ी के मुँहकी खूब नाकाबन्दी की थी। यह नाकाबन्दी या मोर्चाबन्दी हमने मलमल की थैलियों में बगीचेका बालू भर नीचे ऊपर रखकर किया था। सीढ़ी हतनी चौड़ी थी, कि उसपर पन्ट्रह श्रादमी पाँतीसे खड़े होकर एक साथ लड़ सकते थे। वहाँ श्रगल-बगलसे हमला होनेका डर न था श्रीर महलमें श्रागलगानेका भी डर न था, क्यों कि सारी इमारत पत्थरकी थी। इस तरह, पाटकों को स्पष्ट मालूम हो गया होगा, कि यदि बड़ा हाल भी हमारे हाथसे निकल जाय, तो भी इम एक श्रीर सुरद्धित स्थानपर हट सकते हैं। श्रीर वहाँ हमसे लड़नेके लिये नोहरीकी बहुसंस्यक सेना निरर्थक थी, क्यों कि सबके एक साथ श्राक मण् करनेके लिये वहाँ गुंजाइश न थी।

कितने ही घंटो तक हम आक्रमणकी प्रतीचा करते रहे। पहिले दिनक मेहनत हीसे में तो चूर हो गया था। महारानीने कुछ खानेके लिये मुक्ते वहुत आग्रह किया। खानेके बाद मुक्ते नींद मालूम होने लगी। यद्यपि गर्मी बहुत तेज थी, तो भी ऊपरके कमरों मेंसे एकको मैंने ठंडा पाया, और उसी में एक चटाईपर लेट गया। थोड़ी देरमें खूब सो गया।

में बहुत देर तक न सो पाया था, कि अचानक जाग उठा। जब मैं उठ बैठा तो देखा कि महारानी सेरिसिस् स्वयं खिड़कीके पास खड़ी है। मैं खड़ा हो गया। उसने मुक्ते पास आरोनेके लिये कहा, श्रौर तब मुक्तसे बोली—

'मुक्ते बड़ा श्रफ्तोस है, कि मैंने तुम्हें जगाया। इसके लिये, श्राशा है, तुम मुक्ते चमा करोगे। थोध्मस्, मैं तुमसे सची बात कहना चाहती हूँ। तुम बहुत-सी भाषार्ये जानते ही श्रीर बुद्धिमान् हो। जहाँ तक मैं देखती हूँ, मुक्ते जान पड़ता है, मेरे दिन श्रव हने-गिने रह गये हैं।'

वह खिड़कीकी ग्रांर देख रही थी। उसकी दृष्टि कहाँ थी, मैंने उघर देखा। हमारे नोचे मितनी-हर्पीका बड़ा शहर था। उसके मकानोंके गुम्बद ग्रौर छूतें धूपमें चमक रही थीं। सड़कोंपर ग्रादमी चींटियोंकी भाँति हमें रेंगते मालूम देते थे। मंडियाँ ग्रादमियोसे भरी थीं। किसान ग्रपनी-ग्रपनी चींजें वेंच रहे थे। मुक्ते देखकर ग्राश्चर्य होता था, कि इस भयंकर क्रांतिके समयमें भी लोगों-की दिनचर्यामें कोई ग्रन्तर नहीं पट्टा था। वास्तवमे था भी ऐसा ही, क्योंकि क्रान्ति सिहासनके लिये थी, जिसकी फिक्र नोहरी ग्रीर महारानीको थी।

महारानी—'थोध्मम् , में सोच रही हूँ कि राजा, रानी उतनी महत्वकी चीज नहीं, जितना कि मुभसे कहा जाता था । हजारों वर्षोंसे मेरे वाप-दादा इन लोगोंपर राज करते छा रहे हैं। इन पीढ़ियोंमेंसे कितने ही ऐसे बड़े-वंड सम्राट् हो गये हैं, जिन्होंने छपनी प्रजाको पुत्रवत् पालन किया । मितनी-हपी-का सारा गौरव, प्राचीन मिश्रका सारा छाश्चर्य यहाँ तुम्हारे सन्मुख दिखाई दे रहा है । यह सभी कुछ येबीय राजाछोंके कारण ही । तथापि यह लोग क्या रत्ती भर उस राजवंशकी पर्वाह करते ! जब वह इस तरह बेंच-खरीद कर रहे हैं. तो उनके लिये हमारी विपत्ति क्या है !

मैंने देखा, कि उस अल्पवयस्का गनीका इदय दुःखसे सन्तप्त था, ता भी उसे टंढा करनेके लिये मेरे पास कोई शब्द न था।

मैं—'महारानी, भाग्यकी बात है, यदि हमने पहिले जन्मोंमें सुकृत किया होगा, तो अवश्य हमें उसका अच्छा फल मिलेगा और नहीं तो जो कुछ होगा, वह हमारे पापोंका प्रायश्चित्त मात्र होगा। हमें घवरानेकी आवश्यकता नहीं।

इसी समय बागमेंसे बड़े जोरकी तालीकी त्रावाज त्राईं। उसने एक बार पर्वत, महल, बाग सभीको गुंजा दिया।

# **—२६**—

# श्रन्तिम मोर्चा, विजय

त्रारम्भ हीसे मालूम होने लगा था, कि नोहरीने त्राज निश्चय कर लिया है. बाहे कुछ भी हो, उसे महलमें धुस चलना है। श्राक्रमण इतना सोच- विचारकर, इतनी हिम्मतके साथ किया गया, कि उसे देखकर मेरा हृदय सूख गया। बार-वार बागी सैनिक बड़े जोरसे ब्रागे बढ़ रहे थे, किन्तु शरीर-रक्तक भी कमर बाँधकर तैयार थे।

एक ही समय महलके पूर्व श्रोर पश्चिम दिशासे भी श्राक्रमण शुरू हुश्रा था, किन्तु उनके रोकनेमें कोई श्रिष्ठिक कठिनाई नहां उठानी पड़ी। प्रधान श्राक्रमण उसी तरफसे हो रहा था, जिवर दीवार टूटी थी। नोहरीसे महलके श्रन्दरकी कोई बात छिपी न थी। वह समस्तता था, कि यदि वह दीवान-श्राम या वड़े हालको श्रपने काचूमें ला सके, तभी नीचेकी सारी ही भूमि उसके श्रष्टितयारमें हो जायगी, श्रोर उस समय प्रतिपित्त्वियोंको या तो श्रात्म-ममप्ण करना पड़ेगा, श्रथवा, मङ्गमर्मर की सीढ़ी द्वारा ऊपरके तलपर भागना होगा।

चाङ् शरीर-रच्चक दलके साथ भमाशकी रज्ञां के लिये अपनो रिवाल्वर लिये तैयार थे। एक पाँती के बाद शत्रुश्चोंकी दूसरी पाँती भीतर बढ़ना चाहती थी। धनदास स्वयं भी आगे आनेकी बड़ी कोशिश कर रहा था। महाशय चाङ्की रिवाल्वर शायद ही ज्ञ्ण भर चुप रहती हो। धनदास जिस प्रकार पागलकी तरह चेष्टा कर रहा था, उसपर भी अब तक न मारा गया, यह बड़े आश्चर्यकी बात थी। वस्तुतः होरस और थात दोनों हीका बच रहना आश्चर्यकर था। क्या सचमुच दोनों में अमरत्वका कुछ अंश आ गया था? यद्यि शरीर-रच्चकोंको भी नुकसान उठाना पड़ा था, किन्तु शत्रुकी हानि बहुत अधिक थी, क्योंकि वह पागलकी भाँति अरच्चित दशामें आगे बढ़ना चाहते थे। और जहाँ कोई भम्नांशसे आगे बढ़ना चाहता, वही महाशय चाङ्की रिवाल्वर और वक्नीके सैनिकोंके तीर उन्हें मौतके घाट उतार देते थे। कभीकभी शत्रु भम्न स्थानपर दखल कर लेते और उस समय दोनों ओरसे मीने-व-सीने भिड़न्त हो पड़तो थो। उन ममयका दृश्य वड़ा भयानक होता था। अच्छा हुआ जो मैं वहाँ न जा सका; नहीं तो इस हाथा-पाईकी लड़ाई-में, मेरा चूहे-सा शरीर वहाँ क्या च्छा भर भी ठहर सकता?

इस सारे समय मैं महारानीके पास गदीघरमें था। बीच-बीचमें खबर लेने-के लिये हालमें भी चला जाता था।

श्रन्तमें हवाका रूख बदला । धनदासने रिवाल्बरके बलसे श्रपने लिये रास्ता साफ कर लिया । उसके श्रागे बढ़ते ही उसके पीछे श्रौर भी बागी सिपाही श्रागे बढ़ श्राये । शायद उन्हें फिर पीछे हटा दिया गया होता, किन्तु इसी समय नोहरी श्रौर प्सारो श्रपने रिजर्व (संरक्तित) सैनिकोंके साथ श्रा पहुँचे । एक बड़े जोरके जयघोष श्रौर करतल-ध्वनि के साथ वह बागको पार करते मोर्चे तक श्रा पहुँचे ।

चाङ् श्रौर उनके साथी दालानके मध्यमें लौट श्राये। श्रौर एक बार फिर लोहा गर्म हुआ। सहायक कसानने उस समय श्रच्छा किया, जो श्रन्य स्थानोंपर नियुक्त सैनिकोंको भी ठीक समयपर लौट श्रानेका हुक्म दे दिया; क्योंकि यदि वह वहाँ रहते, तो फिर ऊपरके तलपर न श्रा सकते क्योंकि वही एक सीढ़ी ऊपर श्रानेकी थी, श्रौर फिर श्रन्तमें सभी मारे जाते। कोई पाँच मिनट तक उस बृहत् हालमें यह रण-नाटक श्रभिनीत होता रहा। नोहरी, प्सारो, धनदास तीनों ही जी-जानसे इसमें भाग ले रहे थे। नोहरीको बीच-बीचमें हँसते देखकर मैने समक्षा, कि श्रव उसको श्रपनी विजयका पूरा विश्वास हो गया है।

त्रव शारीर-रत्तकोंको त्रपने क्रन्तिम स्थानपर लौट त्राना पड़ा। चाङ्की रिवाल्चरने, इस पीछे, हटनेको बड़ी सफलतासे पूरा किया, त्रम्यथा निश्चय ही नोहरीके त्रादमी उनपर त्रा पड़ते। महाशय चाङ् सबसे पिछले त्रादमी थे, जिन्होंने मोर्चेके पीछे, त्रपनी जगह ली। त्रव यह त्र्यन्तिम घड़ी थी। जीवन त्रीर मृत्युकी बाजी लगी हुई थी। पन्द्रह त्रादमियोंने मोर्चेके पीछेसे शत्रुत्रोंको त्रागे बढ़नेसे रोकनेके लिये त्रपना शस्त्र सम्माला; त्रौर वाकी ऊपरवाले कमरेमें एकत्रित हो गये। जहाँ कोई जगह खाली होती, वहीं दूसरा पहुँच जाता। सारा हाल शत्रुदलसे खचालच भर गया था एक वाण भी वहाँ व्यर्थ जानेवाला न था। जहाँ कोई त्रागे सीढ़ीकी त्रोर बढ़ना चाहता, वहीं वाण या गोलीका निशाना बन भूमिपर गिर पड़ता।

प्सारो सबसे पहिला आदमी था, जो सीढ़ीके ऊपर बढ़ा। पाँच-छै पौड़ियों तक उसे आगे बढ़ने दिया गया, और इसी समय महाशय चाङ् की रिवाल्वरने आवाज की। एक चीत्कारके साथ प्सारो वहीं सीढ़ियोंपर मुँहके बल गिरा, और एक ही च्रणमें उसका मृतशरीर लुढ़ककर नीचे जा पड़ा। उसके बाद दूसरे आदमी आगेको बढ़े और उनके साथ मी वहीं बात हुई। इसके बाद इकडें ही आदिमियोंने हल्ला बोल दिया, अगले आदमी गिरते जाते ये और पिछले उनकी लाशोंके ऊपरसे आगे बढ़ रहे थे। इसी समय चाङ् अपने स्थानसे मेरी और दीड़े।

में---'घायल ?'

चाङ्-'घायल! इससे बढ़कर। मेरे पास मसाला नहीं रहा।'

कैसे दुर्माग्यकी बात ! मैं देख रहा था, कि धनदास भी ऋपनी रिवाल्बर-को नहीं चला रहा है। जान पड़ा, उसका भी मसाला खतम हो चुका। महाशय चाङ् ऋपनी रिवाल्बर हीके जोरपर ऋबतक मोर्चेको थामे हुए थे।

मेंने पूळा-- 'ऋौर कितनी देर तक रोक सकेंगे ?'

चाङ्—'चन्द मिनट श्रौर । श्रयनी संख्याके बलार वह किसी समय नी त्र्यागे बढ़ सकते हैं।'

श्रभी वह मुफसे बात ही कर रहे थे, उसी समय श्रपने हाथमं दुधारी तलवार लिये धनदास कितने ही साथियों के साथ श्रागे बद श्राया। वह बेतहाशा, श्राँख मूँदकर दाहिने-बायें श्रपनी तलवार चला रहा था। मैं समकता हूँ, उसके दिलमें सिर्फ एक ख्याल था, कि कव बीजक हाथमें श्रावे श्रौर खजाने-पर हाथ साफ करनेका मौका हाथ लगे। उसके श्रागे वढ़ते ही मोर्चावाल श्रादिमयोंको पीछे हटना पड़ा। मोर्चेकी बोरियाँ नीचे जा पड़ीं। महारानीने स्वयं भागकर गदीघरमें शरण ली।

गदीघरसे बाहरका कमरा बागियोंकी जय-ध्वितसे गूँज रहा था। वहाँ अब चाङ्, में, अह्मसा और मुश्किलसे चालीस सैनिक बाकी बचे थे। महारानीका मुख सफेद हो गया था। वह एकदम चुप थी। बड़ी शान्ति-गम्भीरतासे, बिना किसी जल्दीके वह राजसिंहासनपर जाकर बैठ गई। उसका शिर उन्नत था। उसके ललाटपर वही रत्नजटित सर्प था, जिसे ऋत्यन्त प्राचीन कालसे फरऊन (मिश्री) सम्राट, पहिनते ऋाये थे; जिसे कि तल्योपत्रा रानीने धारण किया था। मैंने उसके मुखकी ऋोर देखा, वस्तुतः ऋब भी उसकी सुन्दरता, उसकी मधुरता, उसके तेजमें कोई फर्क न ऋाया था। उसने निश्चय कर लिया, कि जो कुछ पड़ना है उसे मुफ्ते एक प्रतिष्ठित रानीकी भाँति ऋपने सिंहासनपर बैठे स्वीकार करना चाहिये।

सेनापति, होरस्के साथ श्रागे वढ़ा, किन्तु शरीररत्त्वक उन्हें गदीघरके भीतर सहजमें श्राने देनेवाले न थे। नोहरीने वहाँ से चिल्लाकर कहा—

'सेरिसिस्, मितनी-हपींक सिंहासनको उस ग्रादमीके लिये छोड़ दो जिमकी भुजात्रोंमें उसके लेने ग्रीर रखनेकी शक्ति है।'

श्रभी पूरी तरहसे नोहरीके मुखसे यह वाक्य समाप्त भी न होने पाया था, कि उसी समय हालमेंसे चिल्लाहट श्रौर भयसूचक कोलाहल सुनाई पड़ा । तब मैंने लगातार कई श्रावाजें होती सुनीं । फिर एक प्रकारसे नीरवता छा गई; श्रौर उसी नीरवतामें मैंने सुना—

'त्रोः ! ठीक, चलो, नोहरीको सिंहासनपर वैठार्ये ।' मैंने खूब पहिचाना, कि त्रावाज कप्तान धीरेन्द्रकी थी ।

कप्तान धीरेन्द्र, महाशय चाङ् जैसे शान्त श्रौर शीतल मस्तिष्कके न थे। उस जोशमें वह सब कुछ भूल गये, श्रौर उन्होंने बड़े जोरसे यह शब्द हिन्दी-में कहा था।

धीरेन्द्र श्रौर बक्नी श्रपने चुने हुए श्रादिमियोंके साथ श्रकस्मात् ऐसे पहुँच गये, िक नाहरी श्रौर उसके श्रादमी भींचकसे रह गये। उन्हें यह भी पता न लग सका िक वह िकतने श्रादमी हैं। श्रिधिकाश बागी सैनिक जहाँ-तहाँ भागकर िल्लंप गये। धीरेन्द्र श्रौर बक्नी सीधे संगममरकी सीढ़ीपर बढ़े, श्रौर इसी समय ऊपरके बचे हुए शरीररचक भी, गदीघरसे बाहर निकल पड़े। नोहरी श्रौर धनदास सीढ़ीकी श्रोर दौड़े, िकन्तु वहाँ बक्नी श्रपने श्रादिमियोंके साथ खड़ा था। जरा ही देरमें वह ऊपर दोनों श्रोरसे घर गये। धनदास उस समय श्रपनी तलवारका ऐसा श्राँख मूँदकर इस्तेमाल कर रहा था, िक जितनी

उससे दूसरोंकी हानि न होता थी, उतने उसके अपने ही आदमी आहत हो रहे थे।

नोहरीने सब वरहमे अपनेको असमर्थ देखा, और वह सीढ़ीके ऊपरकी अपेर दोड़ा। उसकी कवनने मैनिकोंके वारसे उसकी रज्ञाकी, और वह चीरता-फाडता गद्दीघरमें पहुँच गया। यहाँ ही महारानीके सामने कई आदमियोंने पक्षाडकर उसे निःशस्त्र किया।

चनदासने अय अपने आपकां सीढ़ीपर अकेला पाया। उसने अपनी जान बचानेके लिये नीचेका गस्ता लिया, और धीरेन्द्रके ऊपर आ पहुँचा। धनदास धीरेन्द्रमे मजबूत था। धीरेन्द्र किसी स्थालसे उसपर गोली न चला सके, और उसने धीरेन्द्रको दोनों हाथोंसे हटाकर आगे बढ़ना चाहा। उस समय अच्छा मल्लयुद्ध का तमाशा देखनेमें आया। कुछ देरके प्रयत्नसे धीरेन्द्रका पैर भूमिपर टिकने पाया। इसके बाद दोनों एक दूसरेसे लिपट गड़े। कभी धीरेन्द्र नीचे होते और कभी धनदास। इसी गड़बड़ में उनके चेहरे ट्टकर खलग गिर गये, और अब पहले-पहल दोनों असली रूपमें लोगोंके सामने आये।

मम्भव था, धनदास, घोरेन्द्रको मार डालता, किन्तु इसी समय बागियों ही मेसे किसीने एक भाला ऐसा जोरका मारा जो उसके मीने में घुस गया ।धनदासके हाथ-पाँव ढीले हो गये। उसने उठनेका प्रयत्न किया, किन्तु उनकी शक्ति चीण हो चली, और थोड़ी ही देरमें उसकी गर्दन लटक गई। इस प्रकार धनदास जैसे विश्वासघाती धनलोलुव, और देशवन्धुद्रोहीकी मृत्यु उस अपरिचित देशमें उन्हींके हाथसे हुई, जिनके लिये उसने यह सब कुछ किया था। महामना धीरेन्द्रने अपने एक गुमराह देशभाईपर अपने जानके खतरेके समय भी, रिवाल्वर विलक्कल तथ्यार गहनेपर भी, हाथ चलाना उचित न समभा।

देवता श्रोंकी कलई खुलते ही सैनिकोंकी त्योरी बदल गई। करीब था, कि थीरेन्द्रकी, धनदासकी दशा होती; किंतु उसी समय चतुर चाङ्ने लगातार पाँच-छु: श्रास्मानी फैर किये, श्रीर इतनेमें धीरेन्द्र मीढ़ीके ऊपर पहुँच गये। ज्यारी श्रीर होरस् मारे जा चुके थे, नोहरी बन्दी था, ऐसी श्रवस्थामें बागियाका हालत क्या हुई हागा, यह विचारन हास मालूम हा सकता ह। जरा देर बाद बक्नोने ऋपने ऋादिमियोंको हुक्म दिया ऋौर उन्होंने थोड़ी ही देरमें उन्हें काट-मारकर महलसे बाहर भगा दिया।

सारी रात में अपने श्रीपध-बक्सके साथ बैठा घायलोंकी मरहम-पट्टीमें लगा रहा। मेरी दवा बहुत जल्द ही खतम हो गई, किन्तु मुक्ते मम्मीके मसाला बनानेवालोंसे—जो कि रण्चेत्रमें मरे दोनों तरफके मुदों को समा धिस्थ करनेके, लिये, मम्मी तैयार करनेके लिये एकत्रित हुए थे—मुक्ते वैसी दवा मिल गई। यद्यपि मुक्ते शल्यचिकित्सा न मालूम थी, किन्तु शरीर-विज्ञानसे मेरा अञ्छा परिचय था, श्रीर बहुतसे घायलोंके लिये तो प्रथम सहायता की ही श्रावश्यकता थी।

उस समय सारा शहर ऋौर देश शोक मना रहा था। ऋद्यसोने बोपणा निकाली, कि बागी परास्त किये गये ऋौर उन लोगोंके लिये जिन्होंने महा-रानीके विरुद्ध हथियार उठाया था, महारानी ऋब भी कृपा प्रदर्शित करनेके लिये तथ्यार है, यदि लोग खून-खराबीसे बाज ऋावें।

हजारों स्रादिमियोने प्राण गँवाये थे। इस शोकमे सारे नागारिकोंने हजा-मत बनवानी छोड़ दी, शराब स्त्रीर मासत्याग दिया। स्त्रीरतोंने, बाल भाड़ना बॉधना, स्नॉखों स्रोर चहरेका रंजित करना, स्त्रीर हाथमे मेंहदी लगाना छोड़ दिया। जिस समय मम्मी तैयार करनेवाले सारे देशके कारीगर स्रपने काममें लगे थे, दिन भरमें दो बार शहरके लोग, महलके बाहरवाले मैदानमं स्नाकर मृत पुरुषोंके लिये शोक स्त्रीर विलाप करते थे।

नदीके दाहिने किनारेपर एक भारी कब पत्थरोंकी बनाई गई श्रौर इसीमं सारे बागी मृतकोंकी मिम्मयाँ दफनाई गई । शाही संरक्षक मृतकोंकी मिम्मयोंक दफनानेके लिए राजमहलके उद्यानमें ही एक भारी कब तैयार की गई, श्रौर उसके ऊपर देवराज श्रोसरिस्का मन्दिर बनाया गया।

इस सारे दिनोंमें मुक्ते श्रौर मेरे साथियोंको महलसे जानेका मौका न था, क्योंकि सारी ही प्रजा हमारे जानकी दरपे थी। शताब्दियोंसे कोई विदेशी इस विस्मृत देशमें न श्रा सका था। पहिले श्रादमी शिवनाथ जौहरी थे, श्रौर दूसरे हम । यद्यपि महारानी, बक्नी. ऋहासी तीनों ही हमारी रच्चाके लिये बिल्कुल तैयार थे, किन्तु इनके ऋतिरिक्त वहाँ हमारा कोई शुभचिन्तक न था।

दो सप्ताह बीतते-बीतते फिर दर्बारकी श्रवस्था साबिकदस्तूर हो गई। इस सारे समयमें मैं श्रिधिकांश रानीके पास ही रहा। उसने बहुत सी बातें पूछीं। मैंने उसे बाह्य संसारकी बहुत-सी बातें बतलाई। वह उन्हें सुनकर कहती थी — 'मुफे यह सब बातें स्वप्न-सी माल्म होती हैं।' मैंने कहा— 'यही ख्याल मेरा यहाँ के बारेमें भी है।'

श्रन्तमं एक दिन रानीने कहा—'थोध्मस्, मैं तुमको पिताकी भाँति सम-भती हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा नहीं कि तुम यहाँ से जाश्रो।'

में—'रानी, में भी तुम्हारे शुभ गुणोंको देखकर कुछ कम स्नेहपाशवद्ध नहीं हूँ । किन्तु जब देशवासियोंकी अवस्था यह है, तो ऐसी अवस्थामें अधिक दिन यहाँ रहना अञ्छा नहीं । हमें आजा दीजिये ।'

रानी—'इसके लिये मुफे बड़ा अप्रसोस है। ग्रह्मसो भी कहते हैं, कि देर करना खतरनाक होगा। श्रीर श्रापके साथी भी यात्राकी तैयारीमें हैं। ऐसी श्रवस्थामें रोकनेकी भी मेरी हिम्मत नहीं होती, यद्यपि इससे मेरा इदय विचिलत होता है। तुम्हारे ही प्रसादसे मेरा प्राण, मेरा राजसिंहासन बचा। मैं श्रीर फरऊनका यह सिंहासन तुम्हारा चिरऋणी रहेगा।'

में—'तो हमारी यात्रा कैसे होगी ?' रानी—सो, बक्नी खूब जानता है, वह जंगलके रास्तेसे होगी ।'

**−२७**−

#### उपसंहार

हमारे प्रस्थान करनेसे दो दिन पूर्व ही नोहरी को प्राणदंड हो चुका था! मैंने चलनेसे पहिले ही सेराफिस्के कब्रके बीजकको ब्रह्मसोको दे दिया। मैंने कब्रके खोलनेका सारा रहस्य भी उन्हें बतला दिया। मैं बिल्कुल नहीं चाहता या, कि खजानेको हाथमे भी छूऊँ, स्रोर यही इच्छा मेरे मित्रोंको भी थी। किन्तु मेरे इस प्रेममय वर्त्ताव स्रौर उपकारके बदलेमें स्रह्मभोने मुक्ते एक गोबरैलामूर्ति, कुछ तावीज, स्रौर एक मिश्री लोटा दिया, जो स्रव भी मेरे गम मौजूद हैं।

विदा होनेके समय रानी सेरिसिस्के नेत्रोंमं श्राँस् भर श्राये। मेरी श्रवस्था भी बड़ी करुणाजनक थी। इतने दिनोंसे रहते-रहते मुफे उसके साथ श्रपत्य- स्नेहसा हो गया था। मेरे दानों साथी भी प्रभावित हुए बिना न रहे। वृद्ध श्रक्षसोने वार-वार प्रणाम श्रीर क्षमा-पार्थना की। हमलोग रातके समय सुरङ्गके रास्ते बाहर निकले। जिस समय हम शहरकी सड़कोंपर पहुँचे, उस समय श्राधी रात थी। चारों श्रोर मुनसान था। खिड़कियोंसे भी प्रकाश नहीं श्रा रहा था। बीच-बीचमें कांई-कोई सन्तरी श्रावाज देता था, किन्तु बक्नीको श्रावाज मुनते ही वह सलाम करके खड़ा हो जाता था। शहरकी चहारदीवारी-को पाकर हम श्रागे बढ़े। नदीके किनारे हमें दं। नार्वे मिलीं।

हम उनपर चढ़कर थ्रागे चले। थोड़ी देरमें हम मन्दिरके नीचे पहुँच गये। उसे देखते ही मुक्ते पटना हाईकोर्टक वकील धनदास जौहरीका ख्याल फिर ताजा हो गया। उन्हें सोनेके लोभने खींचकर यहाँ पहुँचाया, श्रौर श्रम्तमें उनकी मम्मीको यहीं दफ्न होना पड़ा।

सूर्योदयसे एक या दो घंटा पूर्व, नायसे हमे उतर जाना पड़ा। श्रायसे हमारा रास्ता पहाड़से होकर था। जैसे-जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे, हवा ठएडी होती जा रही थी। जिस समय हम शिखरपर पहुँचे, उस समय दिनका प्रकाश चारों श्रोर खूब फैला हुश्रा था। मैंने वहाँसे एक बार पीछे फिरकर देखा, श्रौर दूरसे रा मन्दिर श्रौर वह श्रद्भुत नगरी मितनी हर्षी श्रान्तिम बार दिखाई पड़ी। वहाँ हमने पानीमें जाकर श्राज बहुत दिनपर खूब मल-मलकर शरीरको भोया। चाङ्का लगाया रङ्ग श्रव भी बहुत मुश्किलसे हमारे शरीरसे छूटा। फिर हमने जलपान किया।

इसके बाद शाम तक बराबर हमारा इस्त नीचेकी स्त्रोर रहा । सूर्यास्तके

बक्त हम एक जङ्गलके किनारेपर पहुँचे और रात्रिको वहीं विभाम करना निश्चितं हुआ।

दूसरे दिन हम छोटी-छोटी भाड़ियों और दरस्तोंक इस जङ्गलमेंसे चलने लगे। दोपहरका समय था, और हम भोजन करने के लिये एक छोटी टेकरीक किनारे बैठे थे। टेकरीपर चढ़कर उसी दिन बक्नी ने चितिजपर एक काली रेखाकी ओर इशारा करके कहा— वही घोर जङ्गल है. जिसने तीन तरफंस हमारे देशको सीमावद्ध किया है। कहा जाता है, उसमें भूतों और जिन्नोका बसेरा है। वहाँ खानेके लिए कोई वस्तु नहीं। वहाँ शिकारक लिये कोई जान-वर नहीं। उसे पार करनेमें तीन मास लगता है।

मुक्ते मालूम हो गया, वह कांगोका जंगल होगा। दो दिन चलनेके वाट हम जंगलके किनारेपर पहुँच गये। यहाँ हमें वीर बक्नी छौर उसके सार्था सैनिकोंसे विदाई लेनी थी। सचमुच यहाँ 'विछुरत एक प्राण हिर लेहीं' की बात थी। बक्नीने कप्तान धीरेन्द्रको अपनी तलवार चिह्नके तीरपर दी, और धीरेन्द्रने अपनी काचवाली छाँखोंकी पट्टी। बड़े ही खिन्न हृदय, और अश्रुपृर्ण नेत्रोंसे हमने एक दूसरेसे बिदाई ली।

श्रव हमारे पास चार हब्शी गुलाम बोक्ता ढोनेके लिये थे। एक पथ-प्रदर्शक हब्शी था, जो प्सारोके साथ जंगलसे श्राया था। हमने समका था, कि रास्ता श्रासान होगा; किन्तु वहाँ के ऊँचे-ऊँचे पेड़ोंके नीचेकी लम्बी वृद्धों-घासोंमें हमारे कपड़े दुकड़े-दुकड़े हो गये। बड़ी-बड़ी जोकों श्रीर कीड़ोंने रात-दिन हमारा खून चूस डाला श्रीर विषसे शरीर सुजा दिया। में समकता हूँ, यह यात्रा मरुभूमिकी यात्रासे कम भयानक न थी। श्रन्तमे गम राम करके हम उस जंगलसे बाहर निकले। उस विपत्तिमें हमें यह भी ख्याल न रहा, कि हमें कितने दिन लगे।

श्रव हम एक छोटी नदीके किनारे पहुँचे । यहाँ ही एक वृत्त काटकर हमने एक छोटी डोंगी बनाई । जब हमारी नाव तैयार हो गई, तो हमारे पाँचों हब्यां बन्धुश्रोंने विदाई ली, श्रीर श्रव हम तीनों श्रादमी उस डोंगी द्वारा उस छोटा नदीमें श्रागे बढ़ें। कुछ दिनों के बाद हम इरेंगाके जंगलोंमें पहुँचे। पहिले-

पहिल यहीं मनुष्योंकी बस्ती मिली । यद्यपि वह हब्शी जंगली थे, तो भी धीरेन्द्र-की चतुराईसे हमें उनसे बहुत कुछ खाने-पीनेकी चीजें मिलीं ।

हमलोगोंने अब और आगेकी श्रोर यात्रा की श्रीर कुळ दिनोंके बाद कोबुश्रा नदीमें पहुँच गये । श्रीर तब इस नदीके द्वारा श्रन्तमें हम रदाल्फ भीलमें पहुँच गये; इस प्रकार श्रब हम उगाडा श्रीर केनियाकी सरहदपर पहुँच गये । श्रब हमारे दिलसे रास्तेका भय निकल गया । हमें श्राशा हो गई, कि बहुत जल्द श्रपने किसी देश-बन्धुसे भेंट होगी । हम वहाँसे किसुमो पहुँचे, श्रीर वहीं हमें कपड़ा-लत्ता मिला । श्रब हम सभ्य श्रादमी बने ।

नेरोवी श्रौर मुम्बासा दोनों जगहोंपर हमने श्रपनी यात्रा वर्णन की। कई जगह श्रौर भी हमें इसपर लेक्चर देना पड़ा, किन्तु मुफे विश्वास है, किसीने भी हमारी बातोंको सत्य न माना होगा, यद्यपि लोगोंने बड़ी दिलचस्पीसे सुना। मेरा लेक्चर क्या एक प्रकारका प्रहसन था। मेंने इस विषयपर वैज्ञानिक ढंगसे एक पुस्तक भी लिखी, किन्तु उसका कोई छापनेवाला न मिला। वास्तवमें लोग इस सम्बन्धमें मुफे खब्ती समफते हैं।

इति